अविम अविम अविम अविम अविम आवम आवम अवम 3/12/1 अविम अविम अविम अविम अविम अविम अविम 3/137 अवस अवस अवस आवस अविम अविम अविम 373× अवस अवस अवस 3/13/2 3/13/12 新新 新新 新新 新新 新新 383 अवम अवम अवम आवम 3733 - अविम अविम अविम अवम खेरम अवम 3713 39137 333 अविम अविम अविम 新新 37125 अवस अवस अवस 3/12/1 到海里 到海里 别海里 3升3工 273年 376 3313T अवम अवम 343 别到 别到 别到 अविस अविस अविस

## भूमिका

विदित हो कि जो मैंने संसार के उपकारार्थ वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ किया है, कि जो सब प्राचीन ऋषियों की की हुई व्याख्या और अन्य सत्य ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनाया जाता है, जिससे इस बात की साक्षी वे सब ग्रन्थ आज पर्यन्त वर्त्तमान हैं। ग्रीर मेरे बनाये मासिक श्रङ्कों में भी विद्वानों के समभने के लिये संकेतमात्र जहाँ तहाँ लिख दिये हैं, कि देखने वालों को सुगमता हो। ग्रीर किसी प्रकार की भ्रान्ति वा शङ्का मेरे लेख पर होकर वृथा कुतर्क खड़ी करके कोई मनुष्य मेरे काल को न खोवे, कि जिससे देशभर की हानि हो ग्रीर उस को भी कुछ लाभ न हो। परन्तु बहुधा संसार में यह उलटी रीति है कि लोग उत्तम कर्म कर चुके ग्रीर करते हुये को देख कर ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि निषिद्ध कर्म वा हानि को देखकर होते हैं।

जो मैं निरानिरी संसार ही का भय करता और सर्वज्ञ परमात्मा का कुछ भी नहीं, कि जिसके आधीन मनुष्य के जीवन मृत्यु और सुख दु:ख हैं, तो मैं भी ऐसे ही अनर्थक वाद विवादों में मन देता। परन्तु क्या करूं मैं तो अपना तन-मन-धन सब सत्य के ही प्रकाशार्थ समर्पण कर चुका। मुक्त से खुशामद करके अब स्वार्थ का व्यवहार नहीं चल सकता, किन्तु संसार को लाभ पहुँ चाना ही मुक्त को चक्रवर्ती राज्य के तुल्य है।

में इस बात को प्रथम ही अच्छे प्रकार जानता था कि न्यारिये के समान बालू से सुवर्ण निकालने वाले चतुर कम होंगे, किन्तु मलीन मच्छो की नांई निर्मल जल को गदला करने और बिगाड़ने वाले बहुत हैं। परन्तु मैंने इस धर्मकार्य का सर्व-शक्तिमान् सत्यग्राहक और न्यायसम्बन्धी परमात्मा के शरण में सीस धर के उसी के सहाय के अवलम्ब से आरम्भ किया है।

मैं यह भी जानता था कि इस ग्रन्थ के विषय में जो शंका होंगी तो कम विद्वान् भीर ईर्ष्या करने वालों को होंगी, परन्तु बड़े आ अर्थ की बात है कि कोई विद्वान् भी इसी अन्धकार में फिसल पड़े और इतना न हुआ कि आँख खोल कर अथवा लालटेन लेकर चलें कि जिसमें चाल चूकने पर हांसी और दुःख न हो । यह पूर्व विचार करना बड़े विद्वान् अर्थात् दीर्घ हिट वाले का काम है, नहीं तो गिरे की लज्जा का फिर क्या ही ठीक है।

इस वेदभाष्य के विषय में पहिले आर० ग्रिफिथ साहब, सी० एच० टानी और पिछत गुरुप्रसाद आदि पुरुषों ने कहीं कहीं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पकड़ की थी, सो उनका उत्तर तो अच्छे प्रकार दे दिया गया था। परन्तु अव पिष्डत महेशचन्द्र न्यायरत्न जो आफीशियेटिंग प्रिन्सिपल कलकत्ते, में के संस्कृत कालेज के हैं, उन्होंने भी पूर्वोक्त विद्वान् पुरुषों का रंग पकड़ कर सन के छूछे गोले चलाये हैं। इसलिये यद्यिष मेरा बहु अमूल्य समय ऐसे गुच्छ कामों में खर्च होना न चाहिये, परन्तु दो बातों की सिद्धि समभ कर संक्षेप से कुछ लेख करना

आवश्यक जानता हूँ। एक तो यह कि ईश्वरकृत सत्य विद्या पुस्तक वेदों पर दोष न आवे कि उनमें भ्रनेक परमेश्वर की पूजा पाई जाती है। भ्रौर दूसरे यह कि भ्रागे को मनुष्यों को प्रकट हो जाय कि ऐसी-ऐसी व्यर्थ कुतर्क फिर खड़ी करके मेरा काल न खोवें। क्योंकि इससे कई कठिन शङ्का तो मेरे बनाए ग्रन्थों ही को ठीक-ठीक मन लगाकर विचारने से ही निवारण हो सकती हैं, फिर निष्प्रयोजन मेरा सर्वहितकारी काल क्यों खोते हैं।

यह दोष इस देश में बहुत काल से पड़ा हुआ है। अर्थात् महाभारत के युद्ध में जब अच्छे-अच्छे पूर्ण विद्वान वेद और शास्त्रादिक के जानने वाले चल बसे, विद्या का प्रचार तथा सत्य उपदेश की व्यवस्था छूट कर तमाम देश में नाना प्रकार के विघ्न और उपद्रव उठने लगे, लोगों ने अपना-अपना छुप्पर अपने २ हाथ से छाने की फिकर की, और इस थोड़े से सुख के लोभ में उत्तम-उत्तम विद्याओं को ऐसा हाथ से खो बैठे कि जिससे उनका विचारा हुआ लाभ भी नष्ट हो गया, और तमाम अपने देश को भी धर कर डुबा दिया। बड़े शोक की बात यह है कि आँखों से देखकर भी कूप में ही गिरना अच्छा समभ कर, अपनी अज्ञानता पर दुखी और लज्जावान् होने की जगह भी बराबर हठ ही करते चले जाते हैं। इस का परिणाम न जाने क्या होना है।

दूसरा कारण श्रायों के बिगाड़ का यह भी है कि उन को जैन लोगों ने बहुत कुछ दबाया श्रीर सत्यग्रन्थों का नाश किया। फिर इन्हों के समान मुसलमानों ने भी श्रपने धम का पक्ष करके दुःख दिया। श्रीर जब से श्रङ्गरेजों ने इस देश में राज किया तो इन्होंने यह बात बहुत अच्छी की कि सब प्रकार की विद्याश्रों का प्रचार करके प्रजा को समान दृष्टि से सुधारा। परन्तु कुछ २ निज धर्म का पक्ष करते ही रहे। इसी से लोगों का उत्साह भी कमती होता गया। श्रीर श्राज तक वेदों का प्रचार श्रीर सत्य उपदेश का प्रबन्ध ठीक-ठीक होता, तो किसी को शङ्का भ्रान्ति श्रीर हठ वेद के विरुद्ध नवीन किल्पत मत-मतान्तर का न होता, जैसा कि पण्डित महेशचन्द्र का गुमान है। यह केवल उन का वेदों से विमुख होने का कारण है। इसलिये उनकी भ्रान्ति निवारण विषय में कुछ लिखा जाता है।

—इति*—* 

## भ्रान्ति-निवारगा

## ग्रर्थात्

## पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नकृत वेदभाष्यपरत्व प्रश्नपुस्तक का पण्डित स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी की ग्रोर से उत्तर

पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्नजी ने विरुद्ध पण्डितों के साथ में अपनी राय दी है, तो उन्हीं के उत्तर में इन का भी उत्तर मेरी ग्रोर से जान लेना।

पं महेश - पण्डित दयानन्द सरस्वतीजी के परिश्रम, विद्या और पण्डिताई निस्सन्देह प्रशंसा योग्य हैं, परन्तु उनका कुछ फल मालूम नहीं देता।

स्वामीजी सम्मित देने वालों की निष्पक्षता भीर न्याय तो उन के कथन से ही प्रत्यक्ष है कि जिस को छोटे विद्वान् लड़के भी जान लेंगे। क्योंकि पण्डितजी लिखते हैं कि 'स्वामीजी सब तरह विद्या ग्रादि पूर्ण गुणयुक्त होने से प्रशंसायोग्य हैं, परन्तु कुछ फलदायक नहीं।' तो उन का यह कथन पूर्वापर विरोधी है, भीर इस में उन का हठ वा वेदविद्या से विमुखता सावित होती है।

पं महेश — स्वामीजी का यह गुमान वा ग्रभिप्राय है कि वेद में एक परमे-श्वर की पूजा ठीक है, तथा सब संसारी विद्या और वर्त्त मानकाल की कलाकीशलादि पदार्थ विद्या वेदों से हो निकली है। इत्यादि बातें उन का काम मट्टी कर देती हैं।

स्वामीजी—इस बात का उत्तर मैं ग्रिफिथ साहब के उत्तर में दे चुका हूँ। जब पण्डितजी के विचार से वेदों में एक परमेश्वर की उपासना नहीं है तो उन को उचित था वा अब भी चाहिये कि कोई मन्त्र वेदों में से लिख कर यह बात सिद्ध करदें कि वेदों में ग्रनेक परमेश्वरों का होना सिद्ध है। क्योंकि उन्होंने वेदमन्त्रों में से कोई प्रमाण अपने पक्ष की पृष्टि के लिये नहीं लिखा, इस से इनके मन का ग्राभिप्राय खुल गया, ग्रीर उन की विद्या की थाह मिल गई कि उन्होंने जो ग्रटकल-पच्चू कूप शब्द के समान चतुराई दिखलाई है, ये सब किसी ईर्घ्यंक, स्वार्थी, विद्याहीन और पक्षपाती मनुष्य के फुसलाने से वा ग्रपनी ही थोड़ी सामग्री ग्रथीत् हलदी की गांठ के बल से लिखकर बैठ रहे, कि जिस में वृथा कीर्ति देश में हो जावे।

सो पण्डितजी यह न समभें कि भारतवर्ष में विद्वान् नहीं रहे। यह व्याघ्र की खाल किसी दिन उघड़ कर सब कलई खुल जानेगी। स्रीर मैं तो स्रपनी थोड़ीसी विद्या ग्रीर बुद्धि के ग्रनुसार जो कुछ लिख्ंगा वह सब को मालूम होता जावेगा, और जितना कर चुका वह जान लिया होगा। धौर कदाचित् पण्डितजी ने भी समभ लिया होगा, परन्तु मूक के समान संसारी और कल्पित भय से कंद का स्वाद जानकर यथार्थं और निष्पक्षता से कह और मान नहीं सकते हैं।

परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से वह दिन देख मिला कि वेदभाष्य सम्पूर्ण हो जावे तो निस्सदेह इस ग्राय्यावर्त देश में सूर्य्य का सा प्रकाश हो जावेगा कि जिस के मेटने और भांपने को किसी का सामर्थ्य न होगा। क्योंकि सत्य का मूल ऐसा नहीं कि जिस को कोई सुगमता से उखाड़ सके। ग्रीर कभी भानु के समान ग्रहण में भी ग्राजावे, तो थोड़े ही काल में फिर उग्रह ग्रर्थात् निर्मल हो जावेगा।

पं० महेशा० — स्वामीजी हिन्दुओं के धर्मप्रचारी ग्रन्थों को नहीं मानते कि जिन में कर्मकाण्ड ग्रीर होमादिक का विधान है, किन्तु केवल वेदों ही की तरफ खिचते हैं। इससे मेरी समभ से तो उन को यही उचित है कि वेदों को भी एक तरफ डाल कर अपनी युक्ति और बुद्धि ही के अनुसार वर्ताव वर्ते।

स्वामीजी इस जगह पण्डितजी की ग्रीर भी बढ़कर भूल साबित होती है, तथा जाना जाता है कि उन्होंने प्राचीन सत्य ग्रन्थ कभी देखे भी नहीं। ग्रीर कल्पना किया कि देखे हों तो केवल दर्शनमात्र किया हो, नहीं तो खाली तुकें न मिलाते। ग्रव कोई साहब पण्डितजी से पूछें कि उन्होंने हिन्दू शब्द कौन से ग्रन्थ में देखा है, कि जिस के ग्रथं गुलाम वा काफिर ग्रादि के हैं, ग्रीर जो कि ग्रार्थावित्यों को कलंकरूप नाम यवनादिक की ग्रोर से है। ग्रीर ग्रार्थ शब्द जिस के ग्रथं श्रेष्ठ के हैं, वह वेदों में ग्रनेक ठिकाने मिलता है। सो पण्डितजी नौका में भूर उड़ाते हैं। सो कब हो सकता है? ग्रीर भूषण को दूषण करके मानते हैं, तो माना करो, परन्तु विद्वानों ग्रीर पूर्ण पण्डितों को ऐसी उल्टी रीति निज धर्मशास्त्र से विरुद्ध कभी नहीं होगी।

आगे वे लिखते हैं कि 'स्वामीजी धर्मप्रचारी ग्रन्थों को ही नहीं मानते हैं कि जिन में कर्मकाण्ड का विधान है।' तो यह बड़े तमाशे की बात है कि न तो पण्डितजी ने कभी मुक्त से मिलकर चिरकाल विचार किया, ग्रौर न उन्होंने मेरे बनाये हुये ग्रन्थ देखे, किन्तु प्रथम ही मेरे मानने न मानने के विषय में ग्रपना सिद्धान्त कर बैठे। तो यह वही बात हुई कि सोवें क्षोंपड़े में ग्रौर स्वप्न देखें राज-महलों का। क्योंकि मैं ग्रपने निश्चय श्रौर परीक्षा के अनुसार ऋग्वेद से लेके पूर्व मीमांसा पर्यंग्त अनुमान से तीन हजार ग्रन्थों के लगभग मानता हूँ।

तथा कर्मकाण्ड के विषय में यह उत्तर है कि मेरा मत वेद पर है। इसलिये जो जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल है, उस सब को मानता हूँ, उस से विरुद्ध को नहीं। क्योंकि वे ग्रन्थ मनुष्यों ने ग्रपने स्वार्थसाधन के निमित्त रच लिये हैं। वे वेद युक्ति वा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते। जो जो संस्कार ग्रादि मैं मानता हूं वे सब मेरी बनाई हुई वेद भूमिका ग्रङ्क ३ में तथा संस्कारविधि ग्रादि ग्रन्थों में देखना चाहिये।

श्रीर वे लिखते हैं कि 'वेदों को भी एक तरफ धर दें केवल अपनी युक्ति वा बुद्धि ही के श्राधारी रहें' तो उत्तर यह है कि मैं वेदों में कोई बात युक्तिविरुद्ध वा दोष की नहीं देखता, श्रीर उन्हीं पर मेरा मत है। सो यह सब भेद मेरे वेदभाष्य में खुलता जायगा। श्रीर विद्वानों का यह काम नहीं कि किसी हेतु से सत्य को त्याग के श्रसत्य का ग्रहण करें।

पं महेश - हिन्दु भ्रों का विश्वास है कि देववाणी का प्रकाश परमेश्वर की भ्रोर से वेद पुस्तकों के रूप से हुआ है, वा ऋषियों के द्वारा प्रेरणा की गई है, परन्तु मेरी समक से तो दोनों प्रकार ठीक नहीं हो सकता।

स्वामीजी—इस बात का उत्तर वेदभाष्य की भूमिका ग्रङ्क १ प्रथम 'वेदोत्पत्ति प्रकरण' में देख लेना चाहिये । परन्तु इतना यहां भी मैं कहता हूँ कि ग्राय्यं लोग सनातन से युक्ति-प्रमाण सहित वेदों को परमेश्वरकृत मानते बराबर चले ग्राये हैं । इस का ठीक ठीक विचार ग्राय्यं लोग ही कर सकते हैं, हिन्दू विचारों का क्या ही सामध्यं है ।

पं० महेशा० — वेद इस विषय में स्वतः प्रमाण हैं कि उन में बहुधा होम विलदान आदि का विधान है। तथा इस का प्रमाण ग्रन्य ग्रन्थों में भी पाया जाता है कि जिन को स्वामीजी भी मानते हैं। इसिलये वे वेदमत को स्वीकार करके होमादिक से ग्रलग नहों वच सकते हैं, सिवाय ऐसे मनुष्य के कि जो स्वामीजी की तरह ग्रपनी नवीन रीति से मन्त्रभाष्य की रचना करे। देखना चाहिये कि यह स्वामीजी का परिश्रम कैसा वृथा समभा जा सकता है कि जब मैं उन के भाष्य की परीक्षा करूंगा।

स्वामीजी — वेदों में जो यज्ञादिक करने की ग्राज्ञा है, उस सब को प्रमाण ग्रीर युक्ति सिद्ध होने के कारण में मानता हूं, और सब को ग्रवश्य मानना चाहिये, जैसे कि वेदभूमिका श्रञ्ज ३ के 'यज्ञप्रकरण' में लिख दिया है। उस से विरुद्ध जो बिलदान ग्रादि ग्राज्यकल के लोगों ने समक्ष रक्खा है, यह सब वेदविरुद्ध है। ग्रीर मेरा भाष्य तो नवीन रोति का नहीं ठहर सकता, क्योंकि वह प्राचीन सत्य ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त बनता है। परन्तु पंडितजी का जो कथन है, सो केवल ग्रप्रमाण है, ग्रीर पंडितजी ने मन के ही गुलगुले खाये हैं। ग्रागे मेरे ग्रन्थ की परीक्षा तो तमाम देश भर को हो ही जावेगी, परन्तु पंडितजी की विद्या तो ग्रभी तूल गई।

पं महेश - स्वामी जी का मन्त्रभाष्य ही ग्रद्भुत नहीं है, किन्तु उन के लिखने की रीति ग्रीर व्याकरण भी पडितों के ग्रागे हंसी के कराने वाले हैं। तथा कई ग्रशुद्धियाँ जो उन के परीक्षकों ने निकाली हैं, वे इस बात को साफ साफ

सिद्ध करती हैं कि स्वामीजी सत्य का प्रकाश तो नहीं करते किन्तु अपनी कीर्त्ति और नाम की प्रसिद्धि अवश्य चाहते हैं। जैसे कि वे 'उपचके' शब्द को पाणिनी के 'गन्धनावक्षेठ' सूत्र से सिद्ध करते हैं, यह कभी नहीं हो सकता। यह बात मानी जा सकती है कि 'उपचके' में आत्मनेपद लाया गया है साफ कहने के अर्थ में। परन्तु 'उप कुत्र्' से यह अर्थ नहीं निकल सकता है, और न स्वामीजी का यह अभिप्राय है। क्योंकि वे उस का भाषा में अर्थ करते हैं कि 'किया है'।

स्वामीजी—इन का उत्तर मैं पंडित गुरुप्रसाद ग्रादि के 'तर्कखंडन' के साथ दे चुका हूँ, ग्रीर पंडितजी ने कुछ उन से विशेष पकड़ नहीं की है। परन्तु इस बात का भेद सिवाय ग्रन्तर्यामी परमेश्वर के जीव नहीं जान सकता कि मैं लोकहित चाहता हूं वा केवल विजय, ग्रर्थात् नाम की प्रसिद्धि।

भाषार्थं में जो शब्द 'किया है' लाया गया तो इस का कारण यह है कि भाषा में संस्कृत का ग्रभिप्रायमात्र लिखा है, केवल शब्दार्थ ही नहीं। क्योंकि भाषा करने का तो केवल यही तात्पर्यं है कि जिन लोगों को संस्कृत का बोध नहीं है, उन को विना भाषार्थं के यथार्थं वेदज्ञान नहीं हो सकेगा। इसलिये भला यह कोई बात है कि ऐसी तुच्छ बातों में दोष पैदा करना, जो कि विद्वानों के विचार से दूर हैं। ग्रीर 'उप, कृत्र्' धातु का ग्रथं है 'उपकार ग्रीर किया' ये दोनों ग्रथं भी भूतकाल की किया को बतलाते हैं कि ईश्वर ने जीवों के हित के लिये वेदों का उपदेश किया है ग्रीर ठीक ठीक घट सकता है।

पं महेश - खैर ये तो साधारण बातें थीं, परन्तु ग्रव मैं भारी भारी दोषों पर ग्राता हूँ। मन्त्रभाष्य के प्रथम संस्कृतखंड में 'ग्राग्नमीडे पुरोहितम्' इस के भाष्य में स्वामीजी ने ग्राग्न शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया है, जबिक प्रसिद्ध ग्रथं ग्राग्न शब्द के सिवाय ग्राग के दूसरे कोई नहीं ले सकता। तथा सायणाचार्यं वेद के भाष्यकार की इसी विषय में साक्षी वर्त्तमान है।

स्वामीजी अपने पक्ष में शतपथ ब्राह्मण और निरुक्त आदि को प्रमाण मानते हैं, परन्तु क्या ये भाष्य आदि अग्नि शब्द से परमेश्वर के अर्थ की पृष्टि कर सकते हैं, अर्थात् कभी नहीं। क्योंकि जो जो शब्द उन में ईश्वरार्थ में लिखे हैं, उन में अग्नि शब्द का नाम भी नहीं है। फिर स्वामीजी इसी पक्ष में ऐतरेयब्राह्मण का प्रमाण धरते हैं कि—"अग्निर्वे सर्वा देवता: ॥ ऐ०१। पं०१।।" जिस का यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है, किन्तु दीक्षास्थित यज्ञ में लग सकता है। में यह आगे का वाक्य डाक्टर एम. हाग साहब के टीका सहित लिखता है।

स्वामीजी—अब पंडितजी की ऐसी पकड़ से मालूम हो गया कि उन को संस्कृत ग्रन्थ समभने का बहुत ही बोध है, और विद्वानों को चाहिये कि पंडितजी की खातर से मान भी लें कि वेदविद्या के बड़े प्रवीण हैं। सत्य तो यह है कि उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों के ग्रन्थ कभी नहीं देखे, ग्रीर उन को ठीक ठीक ग्रथं समभने का बिलकुल ज्ञान नहीं। क्योंकि जिन जिन ग्रन्थों ग्रर्थात् वेद, शतपथ ग्रीर निरुक्त ग्रादियों के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में लिखे हैं, उन को ठीक ठीक विचारने से ग्रायने के समान जान पड़ता है कि 'ग्रग्नि' शब्द से 'ग्राग' ग्रीर 'ईश्वर' दोनों का ग्रहण है। जैसे देखों कि—

१-'इन्द्र' मित्रं वरुण ।।' २-'तदेवाग्निस्तदादित्य ।।' ३-'ग्रग्निहोंता कवि: ० ।।' ४-'ग्रह्म ह्यग्नि: ।।' ५-'ग्रात्मा वा ग्रग्नि: ।।'

देखिये विद्यानेत्र से इन पांच प्रमाणों में 'ग्रग्नि' शब्द से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। 'ग्रयं वा ग्रग्नि: प्रजाश्च प्रजापितश्च।।' ग्रौर इस प्रमाण में प्रजा शब्द से भौतिक ग्रग्नि ग्रौर प्रजापित शब्द से परमेश्वर लिया जाता है। इसी प्रकार ''संवत्सरोऽग्नि:।।' इत्यादि प्रमाणों में 'ग्रग्नि' शब्द से ठीक ठीक परमेश्वर का ग्रहण होता है।

तथा 'ग्रग्निर्वे सर्वा देवता: ।।' इस वचन में भी परमेश्वर ग्रौर सांसारिक ग्राग्नि का ग्रहण होता है। क्योंकि जहां उपास्य उपासक प्रकरण में सर्व देवता शब्द से ग्रग्निसंज्ञक परमेश्वर का ग्रहण होता है, इस में मनु का प्रमाण दिया है। क्योंकि—

'यत्रोपास्यत्वेन सर्वा देवतेत्युच्यते तत्र ब्रह्मात्मैव ग्राह्म: ॥'

जो वे इस पंक्ति का स्रभिप्राय समभते तो उन को अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में कभी भ्रम न होता।

तथा निरुक्त से भी परमेश्वर ग्रौर भौतिक इन दोनों का यथावत् ग्रहण होता है। देखो एक तो 'ग्रग्नणी' इस शब्द से उत्तम परमेश्वर ही माना जाता है, इस में कुछ सन्देह नहीं। ग्रीर दूसरा हेतु यह है कि 'इतात्' इस शब्द से ग्रिन्न नाम ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ही का ग्रहण हो सकता है। क्योंकि 'इण् गतौ' इस धातु से यहां ज्ञानार्थ ही ग्रिभिन्न ते है। 'दग्धात' इस पद से केवल भौतिक ग्रान्न लिया जायगा, परमेश्वर नहीं। तथा 'ग्रक्तात्' ग्रौर 'नीतात्' इन दोनों से परमेश्वर ग्रौर भौतिक दोनों लिये जाते हैं। क्योंकि इण् धातु से ऋषि का प्राप्ति ग्रौर गमन ग्रथं ही लेने का ग्रभिन्नाय होता, तो 'ग्रक्तात्, दग्धात्, नीतात्' ऐसे शब्दों का ग्रहण नहीं करते।

तथा जो 'ग्रग्नि' शब्द से धात्वथ ग्रहण में यास्कमुनि का अभिप्राय नहीं होता, तो पृथक् पृथक् धातुग्रों को नहीं गिनते । ग्रौर 'ग्रग्निर्वे सर्वा देवताः इति निर्वचनाय' इस वचन का धर्थं निरुक्तकार करते हैं कि जिस को बुद्धिमान् लोग श्रनेक नामों से वर्णन करते हैं, जो कि एक श्रद्धितीय सब से बड़ा सब का श्रात्मा है, उसी को 'ग्रग्नि' कहते हैं। 'उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजेते ॥"

इस वचन में ग्रग्नि शब्द से परमेश्वर ग्रौर भौतिक दोनों का ग्रहण होता है। क्योंिक इस अग्नि नामधेय से दोनों उत्तर ज्योति अर्थात् अनन्त ज्ञान प्रकाशयुक्त परमेश्वर जो कि प्रलय के उत्तर सब से सूक्ष्म तथा ग्राधार है, उस का, ग्रौर जो विद्युत्रूप गुण वाला सब से सूक्ष्म स्थूल पदार्थों में प्रकाशित ग्रौर प्रकाश करने वाला भौतिक ग्रग्नि है, इन दोनों का यथावत् ग्रहण होता है।

इसी प्रकार 'ग्रग्नि: पवित्रमुच्यते।।' इत्यादि में भी अग्नि शब्द से दोनों ही को लेना होता है। तथा 'प्रशासितारं०' जो सब को शिक्षा करने वाला, सूक्ष्म से भी ग्रत्यन्त सूक्ष्म, स्वकाशस्वरूप, समाधियोग से जानने योग्य पर पुरुष परमात्मा है, विद्वान् उसी को परमेश्वर जानें। फिर 'एतमेके वदन्त्यग्नि०' विद्वान् लोग ग्रग्नि ग्रादि नामों करके एक परमेश्वर को ही कहते हैं।

उपर के सब प्रमाण ग्राग्न ग्रंथांत् परमेश्वर में प्राचीन सत्यग्रन्थों की साक्षी से ठीक ठीक घटते हैं, परन्तु जो पण्डितजी के घर के निराले ग्रन्थ हैं, उन में न होगा। ग्रीर कदाचित् वे कहें कि निघण्डु में जो ईश्वर के नाम हैं उन में ग्राग्न शब्द नहीं ग्राता, इस से मालूम हुआ कि ग्राग्न परमेश्वर का वाची नहीं, तो समभना चाहिये कि जैसे-निघण्डु के ग्र० २। खं० २२। में जो 'राष्ट्री, ग्रर्थः, नियुत्वान् इनः' ये चार ईश्वर के ग्रप्रसिद्ध नाम हैं। ग्रीर यह नहीं हो सकता कि जो नाम ईश्वर के निघण्डु में हों, वे ही माने जायं, ग्रीरों को विद्वान् लोग छोड़ देवें। परमेश्वर के तो ग्रसंख्यात नाम हैं, ग्रीर ग्राप क्या चार ही नाम ईश्वर के समभते? ग्रीर क्या निघण्डु में न लिखने से बह्यः, परमात्मा ग्रादि ईश्वर के नाम नहीं हैं? यह पण्डितजी की बिलकुल भूल है। जैसे ब्रह्म ग्रादि ईश्वर के नाम निघण्डु के विना लिख भी लिये जाते हैं, वैसे ग्राग्न आदि भी परमेश्वर के नाम हैं। इस पूर्वपक्ष में जो कुछ ग्रवश्य या संक्षेप से लिख दिया। यह बात वेदभाष्य के ग्राङ्क में विस्तारपूर्वक सिद्ध कर दी है, वहां देख लेना।

पंडितजी आर० ग्रिफिथ साहब और सी० एच० टानी साहबों के पीछे पीछे चलते हैं। सो इस का कारण यह है कि पंडितजी ने महीधरादि की अशुद्ध टीका देख ली है। और उक्त साहबों ने प्रोफेसर विलसन आदि के उन्हीं अशुद्ध भाष्यों के उलथे अंग्रेजी में देख लिये होंगे। उन से क्या हो सकता है। जब तक सत्य ग्रन्थों और मूलमन्त्रों को न देखें समभें, तब तक वेद-मन्त्रों का ग्रिभप्राय ठीक ठीक जान लेना लड़कों का खिलौना नहीं है। इसी के समान पंडितजी का और कथन भी है, इसलिये ग्रब दूसरी बात का उत्तर लिखते हैं—

'ग्रग्निवें सर्वा देवताः देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा ग्रन्या देवताः' इत्यादि पर जो पंडितजी ने लिखा है, सो भी ग्रयुक्त है। क्योंकि वेदमन्त्रादि प्रमाणों को छोड़ कर 'ग्रग्निवें सर्वा॰' इस पद पर लिखने से मालूम होता है कि पंडितजी ने भाष्य की परीक्षा तो न की किन्तु छल अवश्य किया है। सो भी पंडितजो न इस वाक्य को तो लिखा परन्तु उस के अभिप्राय को यथार्थ नहीं जाना। क्योंकि इस का अभिप्राय यह है कि-सब कर्मकाण्ड के अग्निहोत्रादि अश्वमेध पर्य्यन्त होम किया में अग्नि मन्त्र प्रथम और विष्णु मन्त्र का पश्चात् उच्चारण करते हैं। जहां कहीं व्यावहारिक ३३ देव गिनाय हैं, वहां भी अग्नि प्रथम और विष्णु अन्त में गिनाया है। तथा "अग्निदेवता०" इस मन्त्र में भी अग्नि का प्रथम और विष्णु का अन्त में ग्रहण किया है। सो एतरेय ब्राह्मण के पं० १, अ० २, क० १० में लिखा है कि- 'त्रयस्त्रिशद् वै देवा अष्टी वसव' इत्यादि।

तथा शतपथ ब्राह्मण में भी इसी बात की व्याख्या वेदभाष्य की भूमिका के युद्ध ३ के पृष्ठ ५९ की पंक्ति ३१ में देवता शब्द से किस किस को किस किस गुण से ग्रहण करना लिखा है, वहां देख लेना । तथा उसी श्रद्ध ३ के पृष्ठ ६६ पंक्ति ७ में ग्राग्न से ग्रारम्भ करके प्रजापित यज्ञ ग्रर्थात् विष्णु में गिनती पूर्ण कर दी है। इसलिये 'श्राग्नर्वें ॰' इस वचन में ग्राग्न को प्रथम ग्रीर विष्णु को अन्त में गिना है। सो पूर्व लिखित ग्रन्थ में देखने से सब शंका निवारण हो जायगी। तथा उक्त साहब लोगों ग्रीर पंडितजी की यह भी शंका निवृत्त हो जावेगी कि वेदों में एक के सिवाय दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं है, किन्तु जिस जिस हेतु से जिस जिस पदार्थ का नाम देव धरा है, उस उस को वहां ग्रर्थात् ग्रद्ध ३ में देख लेना।

ग्रीर डाक्टर एम० साहब की अगुद्ध टीका का जो हवाला देते हैं, तो यह पंडितजी को एक लज्जा की बात है कि प्राचीन सत्य संस्कृत ग्रन्थों को छोड़ कर इधर उधर कस्तूरिये हिरन के समान भूलते ग्रीर भटकते हैं। डाक्टर एम० साहब वा सी० एच० टानी साहब वा ग्रार० ग्रिफिथ साहब ग्रादि कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके, वह विना परीक्षा वा विचार के मान लेने योग्य ठहरे। क्या डाक्टर एम० हाग साहब हमारे ग्राय्यं ऋषि मुनियों से बढ़कर हैं, कि जिन को हम सर्वोपरि मान निश्चय कर लें, ग्रीर प्राचीन सत्य ग्रन्थों को छोड़ देवें, जैसा कि पंडितजी ने किया है। जो उन्होंने ऐसा किया तो किया करो, मेरी दृष्टि में तो वे जो कुछ हैं सो ही हैं।

तथा इस किण्डका में भी 'यजस्यान्ते' वचन में ग्रादि में भिग्नमन्त्र ग्रीर अन्त में विष्णुमन्त्र का प्रयोग किया जाता है, फिर इन दोनों के बीच में व्यवहार के सब मन्त्र देवते गिने हैं, ग्रीग्न को प्रथम [इस कारण माना है कि] जिन जिन द्रव्यों का वायु ग्रीर वृष्टि जल की शुद्धि के लिये ग्रीग्न में होम किया जाता है, वे सब परमाणुरूप होकर विष्णु ग्रर्थात् सूर्य्यं के ग्राकर्षण से वायु द्वारा श्राकाश में चढ़ जाते हैं। फिर मेघमण्डल में जलवृष्टि के साथ उतर कर बाकी जो बीच में ३० देव गिना दिये हैं, उन सभों को जाभ पहुंचाते हैं। इस ग्रीभिप्राय को पंडितजी नहीं समभते हैं।

पं० महेशा० — बाब अपर के बचन से साफ जाना जा सकता है कि बेब में एक परमेहबर की पूजा नहीं, किन्तु निस्सन्देह देवता विधान पाया जाता है। भीर उन देवताओं को बिलदान ग्रादि पदार्थों का भेंट करना लिखा हुआ है। इस बाक्य में यह बात सिद्ध नहीं हो सकती कि ग्रिग्न शब्द का ग्रथं ईश्वर है, किन्तु उस में ईश्वर का जिकर भी नहीं है। इस बात की साबूती में स्वामीजी एक प्रमाण देते हैं—'यत्रोपास्यत्वेन०' ग्रर्थात् जहां सब देवों का पूजन कहा है, बहां परमेहबर को समक्तना चाहिए। फिर इस की पुष्टि में स्वामीजी मनु का प्रमाण देते हैं, 'ग्रात्मेव देवता: सर्वा:०' ग्रर्थात् ग्रात्मा सब देव है, ग्रीर ग्रात्मा ही में संसार स्थित है। यह नहीं समक्त सकते कि यह बचन स्वामीजी का मन प्रसन्न प्रमाण की पुष्टता कैसे कर सकती है।

स्वामीजी—ऊपर के वचनों से ईश्वर का नाम अग्नि सिद्ध कर दिया है। परन्तु पक्षपात छोड़ के विद्या की आंख से देखने वाले को स्पष्ट मालूम होता है कि निस्सन्देह अग्नि ईश्वर का भी नाम है। वेदों में अनेक ईश्वर का विधान कहीं नहीं है। और जो देवता शब्द से सृष्टि के भी पदार्थों का विधान है, उस का उत्तर 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के अङ्क ३ के 'देवता विधान प्रकरण' को देखने से अब्छे प्रकार जान लेना। अर्थात् जिस जिस गुण और अभिशाय से सृष्टि के पदार्थों का नाम देवता रक्खा गया है, उस को देख लेना चाहिए। क्योंकि वहां यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दी है। परन्तु चारों वेदों में एक से दूसरा ईश्वर कहीं नहीं माना है। और न ईश्वर के तुल्य पूजना कहा है, किन्तु उन की दिव्यगुणों से व्यवहारमात्र में 'देवता' संज्ञा मानी है। चारों वेदों में एक से दूसरा ईश्वर कहीं प्रतिपादन नहीं किया है। तथा इन्द्र, अग्नि और प्रजापित आदि शब्दों से ईश्वर छोर भौतिक दोनों का प्रतिपादन किया है।

भौर जो पंडितजी लिखते हैं—'ग्राग्न शब्द का ग्रथं ईश्वर नहीं है, किन्तु उस स्थान में जिकर भी नहीं। इस का उत्तर यह है कि इस में वेद, वेदान्त, ब्राह्मण तथा मेरा दोष नहीं, किन्तु इसमें पंडितजी के शास्त्रों में न्यून ग्रभ्यास का दोष है। क्योंकि जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों का यथार्थ ग्रथं न समक्ता होगा, उस के उलटे ज्ञान हो जाने का सम्भव है। वेदों में एक ईश्वर के प्रतिपादन में भूमिका ग्रङ्क ४ में ८६ के पृष्ठ से ९२ तक 'ब्रह्मविद्याप्रकरण' की समाप्ति पर्यंन्त देखना चाहिए।

'म्रात्मैव देवता: सर्वा:o' इस का ग्रभिप्राय पंडितजी ने ठीक ठीक नहीं समभा है। क्योंकि इस का मतलब यह है कि ग्रात्मा अर्थात् परमेश्वर ही ग्रग्नि भादि सब व्यवहार के देवताग्रों का रचन, पालन ग्रीर विनाश करने वाला है। तथा 'ग्रग्नि-देवता:o' इत्यादि प्रकरण में व्यवहार के देवता ग्रीर ग्रग्नि ग्रादि नामों से परमेश्वर का भो ग्रहण है। क्योंकि 'सर्वमात्मत्यवस्थितम्' इस ववन से सिद्ध होता है कि सव जगत् का ग्रात्मा जो परमेश्वर है सो उसो में स्थिर है, और वही सब में व्यापक है। इस ग्रभिप्राय से यह बात तो सिद्ध है हो कि है। ग्रग्नि परमेश्वर का भी नाम है। इस से मेरा कहना यथार्थ पुष्टि रखता है।

पं० महेशा० — ऐतरेय बाह्यण के प्रमाण से अग्नि ग्रीर विष्णु दो ही देव मुख्य करके पूजनीय माने हैं। क्योंकि वे ही यज्ञ में ग्रादि अन्त के देव हैं, जिन के द्वारा सब बीच बालों को भाग पहुँचता है। इसलिये इन्हों दोनों की सब देवों के तुल्य स्तुति की गई है। इस में स्वामीजी ऐतरेय ब्राह्मण का जो प्रमाण देते हैं, सो उन के कथन की पृष्टि तो नहीं करता किन्तु विरुद्ध पड़ता है।

स्वामीजी— ग्रव जो पंडितजी 'ग्रग्निवें सर्वा देवता:' इस में भ्रान्त हुए हैं, सो ठीक नहीं। ग्रीर जो 'ग्रग्निवें देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा ग्रन्या देवता:।।' इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण धरा है, इस का ग्रथं ठीक ठीक पंडितजी नहीं समभे हैं। इस का ग्राभप्राय यह है कि 'ग्रग्निवें सर्वा देवता:' विष्णुः सर्वा देवता:' इस का भी मनु के प्रमाण समान ग्रथं होने से मेरे ग्रभिप्राय की पुष्टि करता है। ग्रीर जहाँ भौतिक वा मन्त्र ही देवता लिये गये हैं, वहां पुरोडाश ग्रादि करने की किया द्रव्य-यज्ञ में संघटित यथावत् की गई हैं। क्योंकि जब प्रथम ग्रग्नि में होम किया जाता है ग्रीर उस से सब द्रव्यों के रस ग्रीर जल ग्रादि के परमाणु पृथक् पृथक् हो जाते हैं, तब वे हलके होके मूर्य्य के ग्राकर्षण से वायु के साथ मेष्रमण्डल में जाके रहते हैं। फिर वे ही मेघाकार संयुक्त होकर वृष्टि द्वारा पृथ्वी ग्रादि मध्यस्थ देवसंज्ञक ब्यवहार के पदार्थों को पुष्ट करते हैं। इस का नाम 'भाग' ग्रीर 'बलिदान' है। तथा इसी कारण ग्राग्न को प्रथम ग्रीर सूर्य को ग्रन्त में माना है। ऐसे ही ग्राग्न को सूक्षम ग्रीर सूर्यलोक को ग्राग्न का बड़ा पुंज समभा है। इत्यादि ग्रभिप्राय से यह पंक्ति ऐतरेय ब्राह्मण में लिखी है, जिस को पंडितजी ने न जान कर मेरे लेख पर विरुद्ध सम्मित दी है।

पं महेशा — निष्क भी कुछेक ही साक्षी देता है। स्वामीजी 'ग्रग्निः कस्मादग्रणीभंवितः 'इत्यादि निष्क का प्रमाण घरते हैं, कि जिस में ग्रग्नि शब्द की साधना की गई है। कई धात्वयं केवल भीतिक ग्रग्नि के वाची हैं। ग्रीर स्वामीजी भी इस बात को मानते हैं, ग्रीर कहते हैं कि सिवाय भौतिक के ग्रग्नि शब्द से ईश्वर का भी ग्रहण होता है। ग्रीर यह ग्रग्वं 'ग्रग्रणीः' शब्द से लेते हैं। जैसा कि निष्क कार समअता है कि ग्रग्नि शब्द 'ग्रग्नी-नी' से मिल कर बना है। निष्क कार समअता है कि ग्रग्नि शब्द 'ग्रग्नी-नी' से मिल कर बना है। निष्क कार इस शब्द के कुछ विशेष ग्रथं नहीं करता है। शतपथ बाह्मण जिस को स्वामीजी मानते हैं विशेष ग्रथं बताता है परन्तु ईश्वर के नहीं। यद्यपि वे कुछ कहने हैं, लेकिन सिवाय भौतिक के दूसरा ग्रथं नहीं हो सकता।

स्वामीजी—ग्रव जो पंडितजी लिखते हैं कि निरुक्तकार भी कुछेक ही सम्मित देता है, सो नहीं। क्योंकि निरुक्त में 'ग्रिंग्न' शब्द से 'परमेश्वर' ग्रीर भौतिक दोनों ग्रयों का यथावत् ग्रहण किया है। तथा उस में ग्रिंग्न शब्द का साधुत्व तो कुछ भी नहीं लिखा है, किन्तु धात्वर्थ के निर्देश से ग्रथंप्रतीति कराई है। क्योंकि शब्दों का साधुत्व व्याकरण का ही विषय है, निरुक्त का नहीं। इसलिये उस में रूढ़ि, यौगिक और योगरूढ़ि शब्दों का निरूपण मुख्य करके किया गया है। जैसे कि 'इतात्, ग्रक्तात्, दग्धात् वा नीतात्' इन में 'इण्' धातु गत्यर्थंक, 'ग्रञ्जू' व्यक्ताद्यर्थं, 'दह' भस्मीकरणार्थं, 'णीत्र्' प्रापणार्थं दिखाने से विद्वानों को ऐसा भ्रम कभी नहीं हो सकता है कि ग्राग्न शब्द से परमेश्वर ग्रीर भौतिक दोनों का ग्रहण नहीं है। क्योंकि 'इण्' ग्रीर 'अञ्जू' इन धातुग्रों के गत्यर्थं होने से ज्ञान, गमन, प्राप्ति, ये तीनों ग्रथं लिये जाते हैं। इन में ज्ञान ग्रीर प्राप्त्यर्थं से परमेश्वर तथा गमन भीर प्राप्त्यर्थं से भौतिक पदार्थं ये दोनों ही लिये जाते हैं।

श्रीर 'श्रप्रणी' शब्द तथा 'श्रग्नं यज्ञेषु प्रणीयतेऽणं नयति ।' इस के श्रिभिप्राय से अग्नि शब्द परमेश्वर श्रीर 'न क्नोपयित न स्नेह्यति' इस से भौतिक पदायं में लिया जाता है। यह निरुक्त का श्रिभिप्रायार्थं है, मन्त्रभाष्य के दूसरे पृष्ठ में ठीक ठीक तिख दिया गया है। जो उस को पंडितजी यथार्थं विचारते तो इस वेदभाष्य पर ऐसी विरुद्ध सम्मित कभी न देते। क्योंकि निरुक्तकार ने पूर्वोक्त प्रकार से दोनों श्रथं का विशेष श्रच्छी तरह दिखला रक्खा है। परन्तु जो कोई किसी के लेख का श्रथं यथावत् नहीं समभते, उन को उस के विशेष वा सामान्य श्रथं का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।

पं० महेशा०—'प्रजापितहं वा इदमग्र०' हमारी मुराद यह नहीं है कि हम शतप्य बाह्मण में ग्रग्नि शब्द का भौतिक का वाची ढूँ हैं, किन्तु मैं यह बताता हूं कि पूर्वोक्त वाक्य से निश्चयहोता है कि अग्नि सिवाय ग्राग के दूसरा ग्रथं नहीं देती है।

स्वामीजी—पंडतजी का कथन है कि हमारी मुराद यह नहीं है कि हम शतपथ बाह्मण में अग्नि शब्द भौतिक का वाची दूं दें इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि मैं पूर्वोक्त प्रकार अग्नि शब्द से परमेश्वर और भौतिक दोनों अर्थों को लेता हूं, सो वेदादि शास्त्रों के प्रमाण से निर्भ मता के साथ सिद्ध है । परन्तु पंडितजी का अभिप्राय जो अग्नि शब्द से परमेश्वर के ग्रहण में विरुद्ध है, उस का हेतु यह मालूम पड़ता है कि पंडितजी बाल्यावस्था से लेकर आज पर्यन्त अग्नि शब्द से भौतिक अर्थात् चूल्हे आदि में जलने वाली ही अग्नि को सुनते और देखते आये हैं, इसलिये वहीं तक उन की दौड़ है।

परन्तु में उन से विश्व भाव से कहता हूं कि वेद, वेदाञ्ज, उपाञ्ज और बाह्यण भ्रादि सनातन भाषंत्रन्थों के सर्व जानने में अधिक पुरुषार्थ करें कि जिस से ऐसी ऐसी तुच्छ शंका हदम में उत्पन्न न हों। क्योंकि जो जो सतपब के प्रमाण मैंने वेदभाष्य में प्रिग्न शब्द से परमेश्वर के यहण विषय में घरे हैं, वे क्या सतपथ के नहीं हैं? जो शंका हो तो उक्त जगह पुस्तक में देख लेकें।

ग्रीर जिस वाक्य की पंक्ति का प्रमाण पंडितजी ने धरा है उस में मुख्य पाठ उन्होंने पहले ही उड़ा दिया। इस वालाकी को देखना वाहिये कि—'तद्यदेनं मुखाद-जनयत्तरमादन्नादोऽग्निः स यो हैवमेतमग्निमन्नादं वेदान्नादो हैव भवति।।" इस में 'ग्रन्नाद' शब्द ग्रग्नि का वाची है। ग्रीर 'अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्। अहमन्नादो ग्रहमन्नादो ग्रहमन्नादः।।' यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वचन परमेश्वर के विषय में है। ग्रियात् वह उपदेश करता है कि मैं ही ग्रन्नाद है। ग्रीर 'ग्रन्नाद' ग्राग्नि को कहते हैं, इस से यहां भी परमेश्वर का नाम ग्राग्न ग्राता है।

भौर दूसरी चाल पंडितजी यह भी खेले हैं कि जिस म्राधी पंक्ति से शतपथ में मिन शब्द से परमेश्वर लिया है, उस पाठ को म्रपने पुस्तक में नहीं लिखा। देखिये कि—

"प्रजापितः परमेश्वरः यत् यस्मात् मुख्यात् प्रकाशमयान्मुख्यात्कारणात् एनं भौतिकमग्निमजनयत्तस्मात्स परमेश्वरोऽन्नादोऽग्निरर्थोदग्निसंज्ञो विज्ञेयः । यो मनुष्यो ह इति निश्चये नैवममुना प्रकारेणैतमन्नादं परमेश्वरमग्नि वेद जानाति ह इति प्रसिद्धे स एवान्नादो भवत्यर्थाद् ब्रह्मविद्भवतीति ॥"

इस प्रकार से यह बात निश्चय होती है कि पंडितजी उन ग्रन्थों का ग्रर्थ ठीक ठीक नहीं जानते । ग्रीर जितना जानते हैं उस में भी कपट ग्रीर श्राग्रह से सत्य नहीं लिखते । पंडितजी को विदित हो कि यहां पाठशालाग्रों के लड़कों से प्रश्नोत्तर लेख वा उन की परीक्षा नहीं है । इस से जो कुछ वे लिखें सो विचारपूर्वक होना चाहिये कि उन को किसी की खुशामद वा भाग्रह से लिखना उचित नहीं । जो जो शतपथ के प्रमाण मैंने वहां वहां लिखे हैं, उस का ग्रथं भी संक्षेप से लिख दिया है, उन को घ्यान देकर देख लेवें ।

पं महेशा - 'ग्रग्निः पृथिवीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः ॥' पृथिवी का ग्रग्नि ईश्वर ग्रथं में कभी नहीं लिया जा सकता है। इस बात को ग्रन्छी तरह प्रकाश करने के लिये कि निरुक्तकार ग्रग्नि शब्द के क्या ग्रथं लेता है।

स्वामीजी—िकर जो पंडितजी ने 'ग्रग्निः पृथ्वीस्थानस्तं प्रथमं व्याख्यास्यामः' इस में भ्रपना श्रिभ्राय जाताया है कि क्या पृथ्वी का ग्रग्नि ईश्वर ग्रथं में कभी लिया जा सकता है, इस में पंडितजी से मैं पूछता है कि क्या श्राप भन्तरिक्ष और सूर्यादि लोकस्थ ग्रग्नि ईश्वर ग्रयं में ग्रहण करते, तथा क्या परमेश्वर के व्यापक होने से पृथिवीस्थान नहीं हो सकता।

श्रीर उन को विचारना चाहिए कि 'पृथिवीस्थान यस्य सः परमेश्वरोऽग्निभींतिकश्चेत्यथंद्वयं गृह्मताम्। इस वचन के अर्थ पर उन का अभिप्राय ठीक नहीं सिद्ध
होता, क्योंकि इस बात को कौन सिद्ध कर सकता है कि पृथिवी से भिन्न प्रन्य
पदार्थ में भौतिक अग्नि नहीं है, जब कि यहां पृथिवी अर्थात् सब सृष्टि भर ली
जाती है। तथा कार्य्य श्रीर कारणरूप को भी पृथिवी शब्द से लेते हैं। फिर इन का
अभिप्राय इस बात में शुद्ध कभी नहीं हो सकता। क्योंकि रूप गुण वाला पदार्थ
श्रानि शब्द से गृहीत होता है, श्रीर न केवल चूल्हे वा वेदि में घरा हुआ।

तया पृथिवी—स्थान शब्द के होने से ग्रग्नि शब्द का ग्रहण परमेश्वर धर्थ में भी यथावत् होता है। जैसे —

"यः पृथिच्यां तिष्ठन् पृथिच्या ग्रन्तरोऽयं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवीशरीरं पृथिवीमन्तरोऽयमयित स त आत्मा ग्रन्तर्याम्यमृतः ॥"

यह वचन शत० कां० १४ अ० ६ बा० ५ कण्डिका ७ का है, कि जिस में पृथिवीस्थान शब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया है। क्योंकि जहां कहीं अन्तर्यामी शब्द से परमेश्वर की विवक्षा होती है, वहां एक जीव के हृदय की अपेक्षा से भी परमेश्वर का ग्रहण होता है। जैसे—''स त आत्माऽन्तर्य्याम्यमृतः।।'' अर्थात् गौतम ऋषि से याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गोतमजी! जो पृथिवी में ठहर रहा है और उस से पृथक् भी है, तथा जिस को पृथिवी नहीं जानती, जिस के शरीर के समान पृथिवी है; जो पृथिवी में ब्यापक होकर उस को नियम में रखता है, वही परमेश्वर अमृत अर्थात् नित्यस्वरूप तेरा जीवात्मा का अन्तर्यामी आत्मा है।

इतने ही से बुद्धिमान् समभ छेंगे कि पण्डितजी निरुक्त का ग्रभिप्राय कैसा जानते हैं ?

पं० महेशा०—तथा देवता विषय में उस का कैसा विचार था, आगे के प्रमाण अङ्गरेजी टीका सहित लिखते हैं—"यत्कामऋषियंस्यां०" जिस मन्त्र से जिस देवता की स्तुति की जाती है, वही उस मन्त्र का देवता है। "महाभाग्याद्देवतायाः०" अर्थात् देवता एक ही दे परन्तु उस में बहुतसी शक्ति होने के कारण अनेक रूपों में पूजा जाता है, उस के सिवाय और और देव उस के अङ्ग हैं। प्राचीन अनुक्रमणिकाकार भिन्न २ मन्त्रों के पृथक् पृथक् देवता विभाग करता है। और इस का प्रमाण स्वामीजी ने माना है। देखो पृष्ठ १ पं० २ तथा पृ० २३ पं० १४ इसी विषय की।

परन्तु बात काट के उस के असली अर्थ के विरुद्ध कहते हैं कि सब मन्त्रों का देवता परमेश्वर है, अग्नि वायु आदि नहीं। यह हिन्दुओं का बड़ा सत्यानुसार धर्म है कि अनेक देवते एक ईश्वर ही के प्रकाशरूप हैं। इस बात का प्रमाण ऐतरेयो-

पनिषद् में लिखा है कि जिस को स्वामीजी भी मानते हैं। जैसे:—"निहितमस्मा-भिरेतद्ययाबदुक्तमनसीत्वकोत्तरप्रक्नमनुब्रू हीति ० इत्यादि ।। ४ । ५ । ६ ।।

स्वामीजी—"यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुर्ति प्रयुङ्क्ते तह वतः स मन्त्रो भवति ॥" इस का उत्तर भूमिका श्रङ्क ३ के देवता विषय में देख लेना । वहां श्रिभप्राय सहित लिख दिया है । श्रर्थात् प्रकारान्तर से व्यवहार के पदार्थों की भी देवसंक्षा मानी है, पूज्योपास्य बुद्धि से नहीं ।

ग्रव प्राचीन ग्रनुक्रमणिकाकार जो भिन्न भिन्न देवता मानता है, सो भी इस ग्रिभित्राय से है कि इस मन्त्र का ग्रिग्नदेवता इत्यादि लेख से कुछ ग्रापकी बात की पुष्टि नहीं होती। क्योंकि वहां केवल नाममात्र का प्रकाश है विशेष ग्रथं का नहीं। वैसे ही ग्रिग्न शब्द के पूर्वोक्त प्रकार से घटित दोनों ग्रथं लिखे जाते हैं। तथा सब मन्त्रों का देवता परमेश्वर इस ग्रिभित्राय से है कि सब देवों का देव पूजनीय ग्रीर उपासना योग्य एक ग्रव्धितीय ईश्वर ही है। सो यथावत् देवता प्रकरण में लिख दिया है, वहां देख लेना, कि व्यावहारिक ग्रिग्न वायु को देवता किस लिये ग्रीर परमेश्वर किस प्रकार माना जाता है।

ऐसे ही सब जगत् को ब्रह्म मानना तथा ब्रह्म को जगत्रूप सममना, यह हिन्दुम्रों की बात होगी, मार्यों की नहीं। हम लोग मार्य्यावर्त्तवासी ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि माश्रमस्थ ब्रह्मा से लेकर आज पर्य्यन्त परमेश्वर को वेदरीति से ऐसा मानते चले घाये हैं कि वह शुद्ध सनातन निविकार मज मनादिस्वरूप जगत् के कारण से कार्यरूप जगत् का रचन पालन मौर विनाश करने वाला है। भीर हिन्दू उस को कहते हैं कि जो वेदोक्त सत्य मार्ग से विरुद्ध चले। इस में पंडितजी ने जो मैन्युपनिषद् का प्रमाण धरा है सो भी बिना म्रर्थ जाने हुए लिखा है। क्योंकि वहां ब्रह्म की उपासना का प्रकरण है। तद्यथा:—

"यस्तपसाऽपहतपाप्मा भ्रों ब्रह्मणो महिमेत्येवैतदाह । यः मुयुक्तोजस्रं चिन्तयित तस्माद्विचया तपसा चिन्तया चोपलभ्यत ब्रह्म । स ब्रह्मणः पर एता अधिदैवत्वं देवेभ्यद्येत्यपक्षय्यमपरिमितमनामयं सुखमदनुते य एवं विद्वानेन त्रिकेण ब्रह्मोपास्ते ॥"

जो पंडितजी इस प्रकरण का भ्रयं ठीक ठीक समक्त लेते, तो परमेश्वर का नाम ग्राग्न नहीं, ऐसा कभी न कह सकते। क्योंकि उसी ब्रह्म के ग्राग्न ग्रादि नाम यहां भी हैं। ग्रीर ब्रह्म की तनू श्रर्थात् व्याप्य जो पूर्वोक्त स्थान 'शतपथ ब्राह्मण' में ग्रन्तर्यामी पृथिवी से लेकर जीवारमा पर्यंन्त २४ ग्रर्थात् श्रन्वय ग्रीर व्यतिरेकालङ्कार से शरीर शरीरी ग्रर्थात् व्याप्य सम्बन्ध परमेश्वर का जगत् के साथ दिखलाया है सो देख लेना।

उसी शतपथ में पाँचवें ब्राह्मण की ३१ कण्डिका में- ''अहष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्धोस्ति द्रष्टेत्यादि।' व्याप्यव्यापक सम्बन्ध पूर्वोक्त ग्रलङ्कार से यथावत् दिखला दिया है। इस से— "ब्रह्म खिलवदं वाव सर्वम्।" इस का अर्थ इस प्रकार से है कि ब्रह्म केवल एक चेतनामात्र तत्त्व है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'यह सुवर्ण खरा है', तो इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि इस सुवर्ण में दूसरे धातु का मेल नहीं। इसी प्रकार जैसे कार्य्यजगत् के संघातों में अनेक तत्त्वों का मेल है, वैसे ब्रह्म नहीं। किन्तु वह भिन्न वस्तु है। तथा तात्स्थ्योपाधि से यह सब जगत् ब्रह्म अर्थात् ब्रह्मस्य है और ब्रह्म सर्व विश्वस्थ भी है। यह इस वचन का ठीक अर्थ है। क्योंकि फिर इसी के अागे यह पाठ है कि:—

"यावास्याग्रयास्तन्वस्ता ग्रभिध्यायेदर्चयेन्निह् नुयाच्चातस्ताभिः स हैवोपय्युं परि लोकेषु चात्यथ कृत्स्नक्षय एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्य ।।"

ग्रधीत् जो विद्वान् पुरुष ग्रपने आत्मा में ब्रह्म की उपासना ध्यान ग्रीर उस की ग्रच्चों कर ग्रपने हृदय के सब दोषों को ग्रचग करता इस के उपरान्त जब ग्रपने ग्रन्त:करण से ग्रुद्ध होकर मुक्ति पा चुकता है. तब वह उन्हीं पूर्वोक्त तनुग्रों के सिहत उपिर सब लोकों के बीचों बीच रहता हुआ, ग्रन्त में परमेश्वर की सत्तामात्र को प्राप्त हो जाता है। सब मुक्त पुरुषों के समीप रहता हुआ ग्रकथनीय परम ग्रानन्द में किलोल करता है।

इस के आगे भी 'मैह्युपनिषद' के पञ्चम प्रपाठक के आरम्भ में कौत्सायिनी स्तुति के अनुसार भी ''त्वं ब्रह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापितरिग्नः'' इत्यादि प्रभाण से अग्न्यादि परमेश्वर के नाम यथावत् हैं। इस से यह बात पाई गई कि यद्यपि पंडितजी प्रोफेसर ग्रिफिय टानी साहब के वकील भी हुए, तथापि मुकद्मा में खारिज होने के योग्य हैं। तथा यह भी जान पड़ा कि वेदभाष्य पर विरुद्ध सम्मित देने वाले वेदादि शास्त्रों का ज्ञान कम रखते हैं।

पं भहेश - "तिस्र एव देवता इति नैक्ताः ।।" जो लोग निक्तः के समभने वाले हैं, वे कहते हैं कि देवता तीन ही हैं। ग्रग्नि, वायु ग्रीर सूर्यं। इन देवता श्रों का बल बहुत ग्रीर काम पृथक् पृथक् होने से उन को कई नामों से बोलते हैं।

"ग्रथाकारचिन्तनं देवतानां पुरुषविधाःस्युरित्येके चेतनावद्ववंद्धि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि । प्रथापि पौरुषविधिकरङ्गैः संस्तूयन्ते ॥"

कितने ही देवते मनुष्यों के समान हैं। ग्रर्थात् वे मनुष्यों के तुल्य घोड़े ग्रादि की सवारी ग्रीर खाना पीना सुनना बोलना ग्रादि काम करते हैं। कुछ देवते ऐसे हैं कि मनुष्यों के तुल्य नहीं, परन्तु दृष्टि में ग्राते हैं जैसे ग्राग्नि, वायु, ग्रादित्य, पृथिबी ग्रीर चन्द्रमा। तथा कितने ही चेतन नहीं हैं जैसे सिक्का, बनस्पति ग्रादि।

हम कह चुके हैं कि देवता तीन हैं—ग्राग्न, वायु ग्रीर सूर्य, जिन के गुणों की व्याख्या कर दी है। अब अग्नि के गुण बताते हैं, श्रर्थात् वह देवताग्रों के पास चढ़ावा पहुँचाता है। तथा उन को यज्ञ में बुलाता है, ये ग्राग्न के प्रत्यक्ष काम हैं।

"ग्रग्नि: पृथिवीस्थानस्तं प्रवमं व्याख्यास्यामः ॥"

जो ग्रग्नि पृथिबी पर रहता है, प्रथम हम उसी का वर्णन करते हैं। इस का श्राग्नि नाम क्यों हुग्ना, क्योंकि वह प्रथम ही श्राता है, देखो 'ग्रग्निमीडे' इत्यादि।

इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि निरुक्तकार ग्राग्न शब्द से सिवाय भौतिक के दूसरी चीज नहीं समफा है। यह बा॰ ग्रीर नि॰ से स्वामीजी का कथन ठीक नहीं। श्रीत सूत्र जो वेद की प्राचीन व्याख्या है, यद्यपि स्वामीजी ने उस का कोई प्रमाण नहीं दिया, परन्तु मैं कुछ साक्षी के तौर पर प्रमाण देता हूं—सू० २६। किण्डका १। १००१ तथा सू० ७। कं० १३। १००४ में देखने से साफ मालूम होता है कि 'ग्राग्नमीडे॰' यह मन्त्र भौतिक ग्राग्न की पूजा विधान में लिखा ग्राग है।

स्वामीजी—इसके ग्रागे पण्डितजी "तिस्त्र एव देवता॰" इत्यादि निरुक्त का अभिप्राय लिखते हैं। सो उन्होंने इस का भी अर्थ ठीक ठीक नहीं जाना। क्योंकि इस प्रकरण में भी पूर्वोक्त प्रकार से दोनों व्यवस्था जानी जाती हैं। ग्रर्थात् ग्राग्नि ग्रादि नामों से व्यवहारोपयुक्त पदार्थ ग्रीर पारमाधिक उपास्य परमेश्वर दोनों ही का यथावत् ग्रहण होता। इस निरुक्त का अर्थ भूमिका के मन्न ३ एव्ट ६० वंक्ति दवीं से ग्रन्थ ४ पृष्ठ ७६ तक देखने से ठीक ठीक उत्तर मिल जायगा।

ग्री इस के ग्राकार चिन्तन से यह ग्रभिप्राय है कि—जिस जिस पदार्थ में जो जो गुण होते हैं, उन का यथावत् प्रकाश करना 'स्तुति' कहाती है। सो जड़ ग्रीर चेतन दोनों में यथावत् घटती है। इसी प्रकरण में "एकस्य सतोऽपि वा पृथगेव स्युः पृथगिव स्तुतयो भवन्ति तथाऽभिधानानि।।' इस पंक्ति का ग्रथं पंडितजी ने विचारा होगा, नहीं तो इतने ग्राउम्बर का लेख क्यों करते। क्योंकि देखों—

"तासां माहाभाग्यादेकैकस्यापि बहूनि नामघेयानि भवन्ति ॥"

इसका मभिप्राय यह है कि मग्न्यादि संसारी पदार्थों में भी ईश्वर की रचता से भ्रतेक दिव्य गुण हैं कि जिनके प्रकाश के लिये वेदों में उन पदार्थों के भ्रग्न्यादि कई कई नाम लिखे हैं। तथा वे ही नाम गुणानुसार एक मद्वितीय परमेश्वर के भी हैं। उन्हीं पृथक् पृथक् गुणयुक्त नामों से परमेश्वर की स्तुति होती है। तथा उसी के वेदों में सर्व मुखदायक स्वयं प्रकाश सस्य ज्ञान प्रकाशक नाना प्रकार के व्याख्यान लिखे हैं।

इस प्रकार सब सज्जन लोगों को जान लेना चाहिये कि अम्म्यादि नामों से पूर्वोक्त दोनों अर्थों का ग्रहण होता है, केवल एक का नहीं। और—

"तिस्र एव देवता इत्युक्तं पुरस्तासां भक्तिसाहचर्यं व्यास्यास्यामः ॥"

इस का ग्रभिप्राय यह है कि उन व्यावहारिक देवताग्रों का जुदापन, साहचर्य ग्रथीत् संयोग दो प्रकार का होता है—एक समवायसम्बन्ध, दूसरा संयोगसम्बन्ध। समवाय नित्य गुण गुणी ग्रादि में होता है, ग्रीर संयोग सम्बन्ध गुणी ग्रीर ग्रगुणियों का होता है। जैसे जगत् के पदार्थों में स्वाभाविक ग्रीर नैमित्तिक सम्बन्ध होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जान लेना, कि वह श्रपने स्वाभाविक गुण ग्रीर सामर्थ्यादि के साथ समवाय ग्रीर जगत् के कारण कार्य तथा जीव के साथ संयोग सम्बन्ध ग्रथीत् व्याप्य व्यापकतादि प्रकार से है। इस वचन में भी परमेश्वर का त्याग कभी नहीं हो सकता।

तथा जैसे भौतिक ग्रग्नि का काम ब्यावहारिक देवताग्रों को जल चढ़ाना वा पहुंचाना है, तथा मन्त्र देव ग्रौर दिव्य गुणों को जगत् में प्राप्त करना है, वैसे ही सब जीवों को पाप पुण्य के फल पहुंचाना ग्रौर ज्ञानानन्दी मोक्षरूप यज्ञ में धार्मिक बिद्धानों को हर्षयुक्त कर देना परमेश्वर का काम ।

"ग्राग्नः पृथिवीस्थानः" इस की व्याख्या पूर्व कर ग्राये हैं। ग्रौर "ग्राग्निमीडे" इस की व्याख्या निरुक्त के भनुसार इसी मंत्र के भाष्य में लिख दी है परन्तु वहां भी दो ही ग्राग्नि लिये हैं। क्योंकि एक भ्रष्ट्येषणा कर्मा भर्थात् परमेश्वर श्रौर भौतिक, दूसरा पूजा कर्मा ग्रर्थात् केवल परमेश्वर ही लिया है।

तथा "ग्राग्नः पूर्वेभिऋं विभिः" इस मंत्र की व्याख्या में निरुक्तकार का स्पष्ट लेख है कि—

"स न मन्येतायमेवाग्निरित्यिष्येत उत्तरे ज्योतिषी झग्नी उच्येते ।।"

इसका ग्रयं यह है कि—वह ग्राग्न जो परमेश्वर का वाची है, चूल्हे में प्रत्यक्ष जलने वाला नहीं है। किन्तु जो कि ग्रप्ने व्याप्य में व्यापक विद्युत्रूप गौर जो उत्तर ग्रयात् कारणरूप ज्योति:स्वरूप ग्रीर सब का प्रकाशक है तथा जो परमेश्वर का ग्राग्न शब्द से ग्रहण करना कहा है, एक ग्रानन्दस्वरूप परमात्मा का स्वीकार है, जैसा कि पूर्वोक्त प्रकार से बुद्धिमान् लोग जान लेंगे कि वे सब प्रमाण जो मैंने इस विषय में लिखे हैं, मेरी बात की पुष्टि करते वा नहीं। तथा पण्डितजी की पकड़ ठीक है वा नहीं?

श्रीर जो कि वे श्रीतसूत्र का प्रमाण लिखते हैं, उसका भी श्रभिप्राय उन्होंने यथार्थ नहीं जाना। क्योंकि वहाँ तो केवल होमिकिया करने का प्रसङ्ग है, भीर होता ग्रादि के ग्रासनादिक श्रीर घष्टवर्युं ग्रादि के काम पृथक् पृथक् लिखे हैं, इसलिये वहाँ तत्संसर्गी का ग्रहण नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिस का काम है, उसको वही करे, यहां उस सूत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये उस का लिखना क्यं है।

तथा ग्राश्वलायन श्रीतसूत्र के चतुर्यां ग्र्याय में तेरहवीं कण्डिका के ७ सूत्र में भी केवल कर्मकाण्ड ही की किया के मन्त्रों की प्रतीकें धरी हैं। वहाँ भी पण्डितजी ग्रियन शब्द से परमेश्वर का त्याय कभी नहीं करा सकते। किसलिये कि वहाँ मन्त्र ही देवता हैं। ग्रीर शुभ कभौ में परमेश्वर ही की स्तुति करना सब को उचित है। वहीं मन्त्र का पाठातिदेश किया है ग्रथं नहीं। इस से सूत्र का लिखना पण्डितजी को योग्य नहीं चा, क्योंकि वहां तो केवल कियायज्ञ का प्रकरण है, दूसरी बात का नहीं।

पं० महेशा०—'ग्राग्नमीड' इस मन्त्र की सिद्धि में ग्रीर ग्रधिक प्रमाण स्वामीजी ने नहीं दिये। परन्तु कई मन्त्रों का प्रमाण धर के कहते हैं कि ग्राग्न से ईश्वर का ग्रहण है, सो उन मन्त्रों की साधारण विचार परीक्षा से ही मालूम हो जाता है कि उन से स्वामीजी के ग्रथं नहीं निकल सकते। पहिला मन्त्र 'इन्द्र' मित्रम्०' वे उस को इन्द्र मित्र वरुण ग्रीर ग्राग्न ग्रादि नामों से पुकारते हैं। यह मालूम नहीं होता कि इस मन्त्र में किस को सन्मुख करके बोलते हैं। निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक के लिये ग्राया है। कोई सूर्य को बताते हैं। खर, कुछ ही हो, परन्तु ग्राग्न से ईश्वर कभी नहीं लिया जा सकता।

श्रीर यह जाना गया है कि जब किसी विशेष देवता की स्तुति करते हैं तो उस को शब्द श्रीर २ देवताश्रों के नाम से लाते हैं उस के बल श्रादि गुण बताने के लिये। 'तदेवाग्नि॰' शुक्लयजुर्वेद से कि जिस के समान कृष्णयजुर्वेद में भी है—देखों 'तैत्तिरीय आरण्यक श्र० १। प्र०।' इस स्थान में श्रद्धेत मत का प्रतिपादन है। जैसे देखो—'जो सर्वेज्ञ पुरुष सदा था है श्रीर रहेगा, जिस का तमाम ब्रह्माण्ड एक अंशमात्र है, जिस से वेद उत्पन्न हुए हैं तथा जिससे घोड़ा, गी, बकरी भीर जटमल श्रादि निकले हैं। जिस के मन से चन्द्रमा नेत्रों से सूर्य कानों से बायु और प्राण श्रीर मुख से श्रीन वह सर्वेच्यापी और सब संसार का श्राधार है।

इसके बाद स्वामीजी मन्त्र का प्रमाण देते हैं, जैसे—'तदेवाग्निं ग्रर्थात् ग्रर्थित, ज्यूर्य, वायु ग्रादि सब एक परमेश्वर के ही गुण नाम हैं। जैसे ग्रग्नि शब्द के ग्रथं परमेश्वर में नहीं घटते वैसे ही ऊपर के अर्थ भी नहीं लग सकते, सिवाय इसके जो 'तदेवाग्निं व' पदभेद को विषय ग्रथं से मिलावें तो स्वामीजी का ग्रग्नि शब्द को परमेश्वर ग्रथं में मिलाना ऐसा ग्रसंभव होगा जैसे कह दे कि मनुष्य पशु है ग्रथवा पशु मनुष्य है।

'ग्रग्निहोंता कविकतुः ।' स्वामीजी 'कवि' शब्द के अर्थ सर्वज्ञ के लेते हैं तथा सत्य का विनाशरहित, परन्तु निरुक्त में कवि का ग्रीर ही ग्रर्थ है। ग्रीर स्वामीजी भी जब मन्त्र को शास्त्र-सम्बन्धी ग्रर्थ में लेते हैं तो कई प्रकार के ग्रर्थ करते हैं। कदाचित् स्वामीजी का ग्रर्थ मान भी लें तो वह उनके ग्रभिप्राय को ग्राग्न ईश्वर का नाम है नहीं खोलता। क्योंकि यह दस्तूर की बात है कि देवता की स्तुति करने में सब प्रकार के विशेषण लाते हैं।

स्वामीजी—ग्रब पण्डितजी प्रमाणों की परीक्षा पर बहुत भूले हैं। क्योंकि मैंने 'ग्राग्न' शब्द से परमेश्वर के ग्रहण विषय में वेदमन्त्रों के ग्रनेक प्रमाण मन्त्र-भाष्य के ग्रारम्भ में लिखे हैं। उनका विचार छोड़कर मृग के समान ग्रागे कूद कर चले गये हैं। इससे मालूम होता है कि पण्डितजी को मन्त्रों का ग्रबं मालूम नहीं। ग्रीर विना इतनी विद्या के वे साधारण वा विशेष परीक्षा कैसे कर सकते हैं? उन का यह भी लिखना ठीक नहीं कि इन प्रमाणों से रवामीजी का ग्रमं नहीं निकल सकता।

ग्रव विद्वान् लोग पण्डितजी के लेख की परीक्षा करें। अर्थात् वे लिखते हैं कि यह मालूम नहीं होता कि 'इन्द्र मित्रं॰' इस मन्त्र में 'उसको' शब्द किस के लिये ग्राया है इत्यादि। तथा निरुक्तकार कहता है कि वह भौतिक ग्राग्न के लिए ग्राया है इत्यादि। सो पण्डितजी को जानना चाहिये कि विना ज्ञान वेदविद्या के उनकी परीक्षा करना बालकों का लेल नहीं। इस ग्रन्थ में भी ग्राग्न का पाठ दो बार है। एक—

'इन्द्र' मित्रं वरुणमग्निमाहुः'''।'''ध्रग्नि यमं मातरिक्वानमाहुः ।''

इसका ग्रभिप्राय यह है कि ग्राग्न शब्द से दोनों ग्रयों का ग्रहण होता है। ग्रमीत् भीतिक ग्रीर परमेश्वर। तथा उसमें तीन ग्राख्यात पद होने से तीन ग्रन्वय होते हैं, ग्रयीत् ग्रग्न्यादि नाम भीतिक ग्रयं में ग्रीर परमेश्वर ग्रयं में भी दो अन्वय होते हैं।

'एकं सद्वित्रा बहुधा बदन्त्यग्निम्'

अर्थात् एक शब्द से परब्रह्म को विद्वान् लोग अथवा वेदमन्त्र अग्न्यादि नामों से अनेक प्रकार की स्तुति करते हैं। तथा सबका निरुक्त जो दूसरे पृष्ठ में लिख दिया है, उसका भी अर्थ पण्डितजी ने नहीं जाना। क्योंकि वहां भी—

'उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामध्येन भजेते ॥'

इस का यह धर्ष है कि अग्नि नाम करके पूर्वोक्त प्रकार से उत्तर ज्योति गृहीत होते हैं। धर्मात् भौतिक धौर परमेश्वर इन दो अथौं का ग्रहण होता है। तथा 'इममेवाग्नि॰' इत्यादि इन दोनों ध्रथों के ग्रिभिप्राय में है। क्योंकि विना पठनाभ्यास के कोई कैसा ही बुढिमान् क्यों न हो गूढ़ शख़्दों का यथावत् ध्रयं जानने में उसको कठिनता पड़ जाती है। इस मन्त्र का प्रशिवाद मैंने अच्छी तरह वेदभाष्य में प्रकाशित कर दिया था, तिस पर भी पण्डितजी न समके। बड़े साश्चयं की बात है कि विद्या के अभिमानी होकर ऐसी भ्रान्ति में गिर पड़ते, भीर उन प्रभाण मन्त्रों के यथार्थ अर्थ को उलटा समकते हैं। क्या यह हठ की बात नहीं है कि विद्वान कहा कर बार बार यही कहते चले जाना कि अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता।

जैसे इस मन्त्र के धर्ष में पण्डितजी भूल गये हैं, वैसे ही 'तदेवाग्नि॰' जो इसमें तैत्तिरीय श्रारण्यक का नाम लिखा उसके प्रकरण का श्रिभप्राय पण्डितजी ने ठीक ठीक नहीं जाना। क्योंकि वहां परमेश्वर का निरूपण ग्रीर सृष्टिविद्या दिखलाई है। जैसे वह परमेश्वर भूत भविष्यत् ग्रीर वर्त्तमान तीनों काल में एक रस रहता है, ग्रार्थात् जब जब जगत् हुआ था, है भीर होगा तब तब वह—

'तदक्षरे परमे व्योमन्।'

सर्वव्यापक स्नाकाशवत् विनाशरहित परमेश्वर में स्थित होता है। क्योंकि—

'येनावृतं खं च दिवं मही च० इत्यादि।'

जिसने ग्राकाश सूर्यादि लोक और पृथिव्यादियुक्त जगत् को ग्रपनी व्याप्ति से ग्रावृत कर रक्खा है।

'येन जीवान् व्यवसर्जं भूम्याम् ।'

जो कि जीवों को कर्मानुसार फल भोगने के लिये भूमि में जन्म देता है। 'श्रतः परं नान्यदणीयमस्ति।'

जिससे सूक्ष्म वा बड़ा कोई पदार्थं नहीं है। तथा जो सब से परे एक ग्रहितीय ग्रव्यक्त ग्रीर ग्रनन्तस्वरूपादि विशेषण युक्त है।

'तदेवावतंत्तदु सत्यमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् ।'

वही एक यथार्थ नित्य एक चेतन तत्त्वमय है, वही सत्य, वही ब्रह्म तथा विद्वानों का उपास्य परमोत्कृष्ट देवता है।

ग्रीर 'तदेवाग्नि ०' ग्रर्थात् वही परमेश्वर ग्रग्न्यादि नामों का वाच्य है। 'सर्वे निमेषा जित्रर इत्यादि।'

जिससे सब कालचकादि पदार्थं उत्पन्न हुए हैं। तथा—

'न संदृशे तिष्ठित रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति किन्दिनम् ।

हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लृप्तो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥'

ग्रर्थात् उस परमेश्वर का रवरूग इयत्ता से ट्रिट में नहीं मा सकता, प्रर्थात् कोई उस को ग्रांख से नहीं देख सकता किन्तु जो धार्मिक विद्वान् ग्रपनी बुद्धि से ग्रन्तर्यामी परमात्मा को ग्रात्मा के बीच में जानते हैं, वे ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तथा जिस अनुवाक का पण्डितजी ने नाम लिखा है, उस का अभिप्राय और ही कुछ है। अद्वेत शब्द का अर्थ उनकी समक्ष में ठीक ठीक नहीं आया। क्योंकि उन के मन में भ्रम होगा कि सिवाय परमेश्वर के जगत् में दूसरा पदार्थ कोई भी नहीं, किन्तु परमेश्वर ही जगत्रूप बन गया है। क्योंकि वे लिखते हैं कि तमाम ब्रह्माण्ड एक अंशमात्र है, जिससे घोड़ा, गौ और खटमल आदि निकले हैं। इस से उन का अभिप्राय स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म हो सब जगत् बन गया है।

यह भ्रान्ति उन को वेदादि शास्त्रों के ठीक ठीक न जानने के कारण हुई है। क्योंकि देखो 'श्रद्धं त' शब्द परमेश्वर का विशेषण है, कि जैसे एक एक मनुष्यादि जाति जगत् में ग्रनेक व्याप्तिमय है, वैसा परमेश्वर नहीं, किन्तु वह तो सब प्रकार से एकमात्र ही है। इसका उत्तर भूमिका श्रद्ध ४ पृष्ठ ९० की पंक्ति २० में मिलता है। जैसे—

'न द्वितीयो न तृतीय: ।।' इत्यादि में देख लेना। तथा-

"पुरुष एवेद१७ सर्वे यद्भूतं यच्च भाव्यम् ॥"

इत्यादि मन्त्रों का अयं भूमिका अङ्क ५ से ११८ पृष्ठ में 'सहस्रशीर्षा॰' इत्यादि की व्याख्या से लेकर अङ्क ६ के १३४ पृष्ठ की समाप्ति पर्यन्त देखने से इसका ठीक उत्तर मिल जायगा। और—'ग्रग्निहोंता कविः ऋतुः॰।।'

इसके अर्थ विषय में जो पंडितजी को राष्ट्रा हुई है कि अग्नि शब्द से ईश्वर कैसे लिया जाता है तो निरुक्त में किव शब्द का अर्थ कान्तदर्शन अर्थात् सब को जानने वाला है। सो सिवाय परमेश्वर के भौतिक में कभी नहीं घट सकता। क्योंकि भौतिक अग्नि जड़ है इस मन्त्र का अर्थ वेदभाष्य के अब्दू १ पृष्ठ १६ में देख लेना—कतु: सब जगत् का करने वाला। सत्यिश्चनश्रवस्तम:—इत्यादि पदों का अर्थ वहीं देख लेना। जब आग्रह छोड़ के विद्या की आँख से मनुष्य देखता है, तब उस को सत्यासत्य का ज्ञान यथावत् होता है। और जब इस प्रकार की ठीक ठीक विद्या ही नहीं तो उस को सत्यासत्य का विवेक कभी नहीं हो सकता।

पं महेश - 'बह्य ह्यानः' जो कि बागे की संस्कृत में ब्राता है जैसे-

'ग्रग्ने महां ग्रसि बाह्यण आरतेति ।।' इस में ग्रग्नि को बाह्यण कहा है। क्योंकि भ्रग्नि इस नियम से—'सर्व खल्विदं ब्रह्य'—ब्रह्म है। भीर भारत इसलिये कहते हैं कि वह चढ़ाया हुग्ना पदार्थ देवताओं को पहुंचाता है। शत कां १। ग्र०४। ब्रा०४। २ इससे मालूम होता है कि यह भ्रग्नि शब्द का ग्रर्थ नहीं किन्तु बाह्यण और भारत, ग्रग्नि में लगाये हैं।

'म्रात्मा वा म्राग्नः।' यह शत० कां० ७। य० ३। बा० ३। कं० ४ के ग्रगले प्रमाण में भ्राया है। जैसे—

'यद्वेव चिते गाहुँपत्येऽचित माहवनीयेऽथ राजानं कीणाति । भ्रात्मा वा ग्राग्नः । प्राणः सोमः । भ्रात्मानं ततः प्राणं मध्यतो दधाति ।'

ग्रर्थात् 'बाद रखने गाहंपत्य ग्रीर पूर्व रखने ग्राग्नि के होम करने वाला सोमलता को मोल लेता है। क्योंकि ग्रात्मा ग्राग्नि है तथा प्राण नाम सोम का है, ग्रीर ग्रात्मा के बीच में प्राण रहते हैं। यहां ग्रात्मा का ग्रथं ईश्वर नहीं है. किन्तु मनुष्य के जीव से मुराद है, तथा ग्राग्नि का नाम भी ग्रात्मा ग्रलङ्कार रूप से है। इसीलिए सोमलता प्राण का ग्रथं लिया है। ग्राग्नि का अथं ग्रात्मा नहीं है जैसे कि सोमलता का ग्रथं प्राण है। ११ भी शतपथ बाह्मण से लिये गये हैं जिस में इस बात का नाम नहीं है कि ग्राग्नि का ग्रथं ईश्वर माना जावे किन्तु जहां से ये प्रमाण रक्खे हैं, वे बराबर होमादि का विधान करते हैं, ग्रीर वे निस्सन्देह केवल भौतिक ग्राग्नि का ग्रथं देते हैं दूसरा नहीं।

ऐतरेयोपनिषद् के हैं अर्थात् १८ प्रमाण में ईश्वर का वर्णन प्राण, अग्नि, पञ्चयायु आदि से तथा १३ में ईशान, शंभु, भव, रुद्र आदि । ये सब अर्थं उसी नियम पर हैं कि जिसका कथन कर चुके । सब वस्तु बह्य है, इन प्रमाणों से भी स्वामीजों के कथन की पुष्टता नहीं होती । १३ प्रमाण में अग्नि कहीं नहीं आया है । सिवाय 'अग्निरिवाग्निता पिहित:' ब्रह्म को अग्नि शब्द के तुल्य करने से कि जो 'अग्निरिव' से उत्पन्न होता है । साफ मालूम होता है कि अग्नि और ईश्वर में बड़ा भेद है, परन्तु बड़ा आश्चर्य है कि स्वामीजी इसी को अपना प्रमाण मानते हैं । १४ ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के हैं, जो कह दिये गये ।

स्वामीजी — इसके आगे जो जो प्रमाण मैंने शतपथ के इस विषय में कम से धरे हैं, उन को तो देखते विचारते नहीं परन्तु इधर उधर घूमते हैं। विद्वानों का यह काम है कि उलट पुलट के आगे का पीछे और पीछे का आगे कर देवें। 'ब्रह्म द्वाग्निः' इस वचन से स्पष्ट मालूम होता है कि ब्रह्म का नाम अग्नि है तथा—

'ग्रग्ने महां असि ब्राह्मण भारतेति।'

इस वचन के भी दूसरे अर्थ हैं, क्योंकि वहां 'सव खिल्वदं ब्रह्म' यह नियम कहीं नहीं लिखा--

'बह्य ह्यग्निस्तस्मादाह बाह्यण इति भारतेत्येष हि देवेभ्यो हब्यं भरति तस्माद् भारतोऽग्निरित्याहुरेष उवा इमाः प्रजाः प्राणो भूत्वा विभक्ति तस्मादेवाह भारतेति।'

इस कि इस का अर्थ पूर्वापर सम्बन्ध से पिडतजी न समभे । क्यों कि इसका अर्थ यह है कि हे अपने परमेश्वर ! आप महान्—सब से बड़े हैं और बड़े होने से 'बाह्मण' तथा सब प्रजा को धारण करने से 'भारत' कहाते हैं, और विद्वानों के लिये सब उत्तम पदार्थों का धारण करते हैं, इसलिए भी आपका नाम भारत है। इस कि डिका के अर्थ से यथावत् सिद्ध होता है कि अग्नि, भारत और बाह्मण ये नाम परमेश्वर के हैं।

ग्रीर जो 'ग्रात्मा वा ग्रग्निः' इस में ग्रग्नि शब्द से परमेश्वर श्रीर भौतिक ग्रग्निका ग्रहण है, इससे दोष नहीं ग्रा सकता। यही मेरा ग्रभिप्राय है, इसको पण्डितजी ठोक ठीक नहीं समभे ग्रौर—'तस्मादयमात्मन् प्राणो मध्यतः।।"

इसका यह प्रथं है कि—'(अयम्) यह होम करनेवाला परमेश्वर का उपासक सब के बलकारक प्राण को शरीर में वा मोक्षस्वरूप अन्तर्यामी ब्रह्म के बीच में धारण करता है। क्योंकि सब के प्राण सामान्य से परमेश्वर की सत्ता में ठहर रहे हैं। इससे सब का भात्मा प्राण के बीच में है, भीर मनुष्य के प्राण की अपेक्षा व्यवहार दशा में है। परन्तु—'स उ प्राणस्य प्राणः।।' इस केनोपनिषद् के विधान से परमेश्वर का नाम भी प्राण है। इससे यहां आत्मन् शब्द से जीवात्मा और परमात्मा का ग्रहण है।

ग्रीर आत्मा का नाम ग्रान्न ग्रलाङ्कार से नहीं, किन्तु संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध से है। क्योंकि उस प्रकरण में वैसे ही, ग्राग्निनाम से पूर्वोक्त दोनों ग्रथं सिद्ध हैं। ग्रीर यज्ञादि कमों में परमेश्वर का ग्रहण सामान्य से ग्राता है। सोम का नाम प्राण शतपथ में इसलिये है कि वह प्राण ग्रर्थात् बल बढ़ाने का निमित्त है। परमेश्वर का नाम सोम है। सो पूर्वोक्त ऐतरेय बाह्यण के प्रकरण में सिद्ध है ग्रीर जहां जहां से प्रमाण लिखे हैं, वहां वहां सर्वत्र होमादि किया उपासना ग्रीर परमेश्वर का ग्रहण है। परन्तु पण्डितजी लिखते हैं कि ग्राग्न नाम से भौतिक ग्रथं का ही ग्रहण होता है, यह केवल उनका ग्राग्रह है, इसका उत्तर पूर्व भी हो चुका।

भीर—'प्राणो ग्रग्नि: परमात्मेति ।' यह मैत्र्युपनिषद् का प्रमाण भी यथावत् परमेश्वरार्थं को कहता है। प्राण, भग्नि, परमात्मा, ये तीनों नामं एकार्थंवाची हैं।

तथा ग्रात्मा ग्रीर ईशानादि भी संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध में स्पष्ट हैं। ग्रीर 'सब वस्तु ब्रह्म हैं इसका उत्तर मैं पूर्व दे चुका हैं। पण्डितजी वेदादिशास्त्रों को न जान कर भ्रम से जगत् को ब्रह्म मानते हैं। इस प्रकरण में प्राण श्रग्न ग्रीर परमात्मा पर्व्यायवाचक लिखे हैं। उनका अर्थ बिना बिचारे कभी नहीं मालूम हो सकता। क्यों कि 'पञ्चवायु' इस शब्द से पण्डितजी को भ्रम हुग्ना है। इसमें केवल व्याकरण का कम ग्रभ्यास कारण है। क्यों कि जिसमें पांच वायु स्थित हों सो 'पञ्चवायुः' परमेश्वर कहाता है। ग्रीर इस प्रकरण में 'विश्वभृक्' ग्रादि शब्द भी हैं, इससे दोनों ग्रथं वहां लिये जाते हैं।

'य एष तपित ग्रग्निरिवाग्निना पिहितः। एको वा जिज्ञासितव्योऽन्वेष्टव्यः सर्वभूतेभ्योऽभयं दत्वाऽऽरण्यं गत्वाऽथ बहिः कृत्वेन्द्रियार्थान् स्वाच्छरीरादुपल-भेतैनमिति विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररिहमः शतधा वर्त्तं मानः प्राणः प्रजानामुदयस्येष सूर्यः। तस्माद्वा एष उभयात्मैवं विदारमन्ये-वाभिष्ट्यायस्यात्मन्येव यजतीति ब्यानम्।'

जो परमेश्वर प्राग्न ग्रीर सूर्यं के समान सर्वत्र तप रहा है, जिसको सब विद्वान् लोग जानने की इच्छा करते ग्रीर खोजते हैं तथा सब प्राणियों को प्रभयदान दे के विषयों में इन्द्रियों को रोक के एकान्त देश में समाधिस्थ होकर इसी मनुष्य-शरीर में जिसको प्राप्त होते हैं वह परमेश्वर विश्वरूप है। ग्रर्थात् जिसका स्वरूप विश्व में व्याप्त हो रहा है, ग्रीर सब पापों को नाश करने वाला, उसी से वेद प्रकाशित हुए हैं, वह सब विश्व का परम ग्रयन, ज्योति:स्वरूप एक ग्रर्थात् अद्वितीय, सूर्य्यादि को तपाने वाला असंख्यात ज्योतियुक्त ग्रर्थात् सब विश्व में असंख्यात गुण ग्रीर सामर्थ्य से सह वर्तमान, सब का प्राण ग्रर्थात् सब प्रजाग्नों के बीच में ज्ञान-स्वरूप से उदित ग्रीर चराचर जगन् का ग्रात्मा है। उस परमेश्वर को जो पुरुष उभयात्मा ग्रर्थात् ग्रन्तर्यामी और परमेश्वर की ग्रात्मा परमेश्वर हो को जानने वाला तथा ग्रपने ग्रात्मा में जगदीश्वर का ग्रांप्त ग्रीर समाधियोग से उस का पूजन करता है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार से—'उपलभेतनिमिति।' मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो सकता है ग्रन्यथा नहीं। क्योंकि पण्डितजी ने इस प्रकरण का ग्रथं कुछ भी नहीं जाना इसी से विकद्ध लेख किया। इस प्रकार से यह प्रकरण मेरे लेख का मण्डन भीर पण्डितजी के लेख का खण्डन करता है। भौतिक ग्राग्त ग्रीर परमेश्वर में बड़ा भेद है, यह मैं भी जानता ग्रीर मानता हूं, परन्तु पंडितजी ने मेरे लेख में उन दोनों का भेद कुछ भी नहीं समक्षा, यह बड़ा ग्राइचर्यं है।

पं महेश - 'ग्रग्निः पवित्रमुच्यते' पवित्र शब्द की खराबी लगी है कि उसकी पवित्र शब्द के अर्थ में लिया है। १८ मनु का है। इस स्थान में मैं कुछ ग्रवस्य

कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा भाग मनु का जो कि हिन्दू धर्म का बयान करता है। स्वामीजी उसके लीट डालने को अपनी धोर प्रेरणा प्रधांत् रसूली समभते हैं। इसिलय मनु के प्रमाण रखने में उन की चतुराई नहीं समभी जा प्रणाति। जी धरा तो धरा करो परन्तु उससे भी सिद्ध नहीं हो सकता कि भ्राग्त ईश्वर का बाची है। जैसे सब बृष्ट श्रदृष्ट सृष्टि को परमेश्वर में स्थित देखना चाहिये, भ्रात्मा सर्व देवता है, सब भाश्मा में स्थित हो रहे हैं। कोई कहते हैं कि वह भ्राग्त है, कोई मनु भ्रा्थांत् प्रजापित, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई कोई उसको नित्य ब्रह्म कर के समभते हैं। वह मनुष्य जो परमाश्मा को सब में व्यापक देखता है स्वीकार करता है कि सब समान हैं, वह परमेश्वर में लवलीन हो जाता है—

'सर्वमात्मिन संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः। ग्रात्मैव देवताः सर्वाः सर्वमा-स्मन्यवस्थितम्। एतमेके वदन्त्यिंन मनुमन्ये प्रजापितम्।'

अब देखना चाहिये कि ये सब मन्त्रों के प्रमाण स्वामीजी ने अग्नि शब्द के परमेश्वरार्थ में सिद्ध करने को दिये हैं, सो कैसे वृथा हैं।

स्वामीजी—'ग्राग्नः पिवत्रमुच्यते' इसका उत्तर हम दे चुके ग्रौर मनु के प्रमाण के विषय में पंडितजी का लेख विपरीत है। क्योंकि जो ग्राय्यों का वेदोक्त सनातन धर्म है उसको पंडितजी के समान विचार करने वाले मनुष्यों ने उलटा दिया है। उस उलटे मार्ग को उलटा कर पूर्वोक्त सत्यधर्म का स्थापन में किया चाहता हूं। इस से मेरी चतुराई तो ठीक हो सकती है, परन्तु पंडितजी की चतुराई ठीक नहीं समभी जाती। क्योंकि मनु के प्रमाण का अभिप्राय पंडितजी ने कुछ भी नहीं समभा। 'प्रशासितारं सर्वेषां। 'इस पूर्वोक्त से पुरुष ग्रर्थात् परमेश्वर की ग्रनुवृत्ति 'एतमेके वदन्त्यित्म्। 'इस श्लोक में बराबर आती है। तथा—'अपरे बह्य शास्वतम्।' इस वचन से भी ठीक ठीक निश्चय है जिसका नाम परमेश्वर ग्रौर बह्य है। उसी के घरन्यादि नाम भी हैं। इस सुगम बात को भी पंडितजी ने नहीं समभा, यह बड़े ग्रास्वर्यं की बात है। ग्रौर—

'सर्वमात्मिन संपश्येत्सच्चासच्च समाहितः। सर्वं ह्यात्मिन संपश्यन्नधर्मे कुरुते मनः।।१।। श्रात्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्। आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्।।२।। एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना। स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्।।३।।

इन इलोकों से पंडितजी ने ऐसा ग्रथं जाना है कि परमेश्वर ही सब देवता हैं, भीर सब जगत परमेश्वर में स्थित है। यह पंडितजी का जानना बिलकुल मिथ्या है। क्योंकि इन इलोकों से इस ग्रथं को नहीं सिद्ध करते। 'समाहित:' इस पद को भगुढ करके 'समाहितम्' यह पंडितजी ने लिखा है, 'जो समाधान पुरुष ग्रसस्कारण भीर सत्कार्य्यरूप जगत् को भारमा भर्षात् सर्वेभ्यापक परमेश्वर में देखे, वह कभी भ्रपने मन को भ्रधमं युक्त नहीं कर सकता। क्योंकि वह परमेश्वर को सर्वेज्ञ जानता है।। १।।

मात्मा मर्थात् परमेश्वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं को रचने वाला, ब्रीर जिसमें सब जगत् स्थित है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फलों का देने हारा है।। २।।

इसी प्रकार समाधियोग से जो मनुष्य सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है, वह सब को ग्रपने ग्रास्मा के समान प्रेममाव से देखता है। वही परमपद जो बह्य परमात्मा है उसको यथावत् प्राप्त होके सदा ग्रानन्द को प्राप्त होता है।। ३।।

ग्रब देखना चाहिये मेरे वेदभाष्य पर विना समभे जो पंडितजी ने तर्क लिखे हैं, वे सब मिथ्या हैं, क्या इस बात को सब सज्जन लोग घ्यान देके न देख लेंगे।

पं० महेशा० — फिर स्वामीजी लिखते हैं कि श्रीम्न परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वैद्यक्तिमान् न्यायकारी पिता पुत्र के समान मनुष्य को उपदेश करता है कि हे जीव ! तुम
इस प्रकार कहो कि मैं श्रीम्न परमेश्वर की स्तुति करता हूं। तिस पर जीव कहता है
कि मैं श्रम्ने ईश्वर की स्तुति करता हूं जो कि सर्वज्ञ, शुद्ध श्रीवनाशी, श्रजन्मा, श्रादि
श्रम्त रहित, सर्वव्यापक, सृष्टिकत्तां श्रीर स्वयं प्रकाशस्वरूप है, दूसरे की नहीं। इस
श्रन्त रहित, सर्वव्यापक, सृष्टिकत्तां श्रीर स्वयं प्रकाशस्वरूप है, दूसरे की नहीं। इस
विषय में स्वामीजी कोई प्रमाण नहीं देते हैं। संसार स्वामीजी की इस प्रेरणा के
बताने का ऋणी है। परन्तु उनकी ऐसी मनुरता से श्रपने भाष्य में लेख करना
उचित नहीं।

श्रव 'ग्रिंग्निशेड ' पुरोहित शब्द को देखना चाहिये। स्वामीजी ग्रर्थं करते हैं —वह जो जीवों का पालन और रक्षा करता तथा हर एक को उत्पन्न करके सत्य विद्या का उपदेश करता और ग्रपने उपासकों के हृदय में प्रेम भक्ति का प्रकाश करता है। स्वामीजी हित शब्द को 'हुधान्न' धातु से बनाते हैं जिस से भागे 'क्त' है, इस में वह निरुक्त का प्रमाण धरते हैं।

'पुरोहितः पुर एनन्दधाति । ।

यह नहीं समका जा सकता कि स्वामीजी पुरोहित शब्द से भ्रपने ग्रयं कैसे निकालते हैं व्याकरण की रीति से इस 'हित' शब्द के ग्रयं भागे रक्से के हैं, स्वामीजी लेते हैं कि जो कुछ रखता है। व्याकरण की रीति से हित शब्द डुधात्र् धातु का कर्माधार गोण किया है सकमंक गोण किया नहीं। स्वामीजी उसे व्याकरण के सूत्र सिद्ध करदें परन्तु इस बात का दावा किया जा सकता है कि हित शब्द किसी उदाहरण से सकमंक गोण किया सिद्ध नहीं कर सकते।

स्वामीजी—जो ग्राग्न नाम परमेश्वर का लिखा है, उस के प्रमाण उसी मन्त्र के भाष्य में यथावत् लिखे हैं, वहां घ्यान देकर देखने से मालूम हो जायेंगे। तथा 'पुरोहित' शब्द पर जो मैंने प्रमाण वा उसका ग्रथं लिखा है, सो भी वहां देखने से ठोक-ठीक मालूम होगा कि जैसा व्याकरण ग्रीर निरुक्तादि से सिद्ध है। पण्डितजी 'पुरोहित' शब्द को कमंबाच्य कृदन्त मानते हैं, किन्तु कर्तृ वाच्य कृदन्त नहीं, यह उन का कथन कैसा है कि जैसा प्रमत्तगीत ग्रथांत् किसी ने किसी से प्रयाग का मागं पूछा—उसने उत्तर दिया कि वह द्वारिका का मागं सूधा जाता है।

'पुरोहित' शब्द के साधुत्व में यहां व्याकरण का यह सूत्र उपयोगी है-

'ग्रादिकमंणि क्तः कर्लार च।। अष्टा० अ०३। पा०४। सू०७१।।' इस से आदिकमंबिषयक जो क्त प्रत्यय है वह कर्त्ता में सिद्ध है। क्योंकि सकल पदार्थों का उत्पादन और विज्ञानादि दान अर्थात् वेदद्वारा सकल पदार्थ विज्ञान करा देना यह परमेश्वर का ग्रादि कर्म है। इस के न होने से सत्यासत्य का विवेक और विवेक के न होने से परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के न होने से उसकी भक्ति होना, ये सब परस्पर बसम्भव हैं।

निरुक्तकार ने भी 'पुरोहित' शब्द में 'डुधात्र्' धातु से कर्ता में 'क्त' प्रत्यय मान कर परमेश्वर का ग्रहण किया है। वहां श्रन्वयादेश इसी श्रिश्राय में है कि परमेश्वर सब जगत् को उत्पन्न करके उसका धारण और पोषण करता है। उसी परमेश्वर को संसारी जन इष्टदेव मान कर श्रपने भ्रात्माओं में धारण करते हैं। देखिये वेदों में श्रन्यत्र भी—

'विश्वस्मा उग्रकर्मणे पुरोहित: ।। ऋ० मं० १ । मू० ५५ । मं० ३ ।।' यह उदाहरण भी प्रत्यक्ष है ।

श्रीर जो पण्डितजी—'यह वापि: "इस मन्त्र में पुराण की भूंठी आख्यायिका कहते हैं, उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि उनको इस मन्त्र के श्र्यं की खबर भी नहीं है। ग्रीर जो इसके ऊपर निरुक्त लिखा है, उसका भी ठीक ठीक श्रयं नहीं जानते। क्योंकि पण्डितजी ने 'शन्तनु' शब्द से भीष्मजी का पिता समक्ष लिया है, जो 'शन्तनु' शब्द का निरुक्त में ग्रयं लिखा है, उस की खबर भी नहीं है—

'शन्तनुः शं तनोस्त्वित वा शमस्मै तन्या ग्रस्त्वित वा ॥'

जिस का यह प्रथं है कि (शं) कल्याणयुक्त तनु शरीर होता है जिस से वह परमेश्वर 'शन्तनु' कहाता है। ग्रीर जिस शरीर से जीव कल्याण को प्राप्त होता है, इसलिये उस जीव का नाम भी 'शन्तनु' है। इससे पण्डितजी ने इस में जो कथा लिखी सो सब व्यर्थ है।

भव 'यज्ञ' शब्द पर पण्डितजो लिखते हैं कि यज्ञ भीर देव शब्द को मिला करके लिया है, सो बात नहीं है। क्योंकि यह लेख भीर यन्त्रालय का दोष है। 'यज्ञस्य' यह शैषिकी षष्ठी है, पुरोहित, देव, ऋत्विक्, होता ग्रीर रत्नधातमं ये सब यज्ञ के सम्बन्धी हैं ग्रीर ग्रन्नि के विशेषण हैं। यह शब्द का ग्रर्थ जैसा भाष्य में लिया है, वैसा समक्त लेना चाहिये ग्रीर निरुक्तकार भी वैसा ही अर्थ लेते हैं क्योंकि प्रख्यात ग्रर्थात् प्रसिद्ध जो तोन प्रकार का वेदभाष्य में यज्ञ लिखा है, वह निरुक्तकार के प्रमाण से युक्त है।

ग्रीर जो 'गी' शब्द का हच्टान्त दिया सो भी नहीं घट सकता क्योंकि प्रकरण, ग्राकांक्षा, योग्यता, ग्रासत्ति, तात्पर्य, संज्ञा ग्रादि कारणों से शब्द का ग्रथं लिया जाता है ग्रीर जो 'देव' शब्द के विषय में पण्डितजी ने लिखा है कि स्वामीजी ने जय की इच्छा करने वाले कहाँ से वा कैसे लिये हैं, इसका उत्तर यह है कि 'दिवु' का धात्वर्थ विजिगीषा भी है ग्रीर जो यज्ञ में विष्नकारक दुष्ट प्राणी ग्रीर काम-फ्रोधादि शत्रु हैं, उन का जीतने वाला वही परमेश्वर है क्योंकि विविध यज्ञ का रक्षक इष्ट ग्रीर पूज्यदेव परमेश्वर ही है।

'पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च' ।। इस के ग्रंथं में पण्डितजी की बहुत भूल है क्योंकि निरुक्तकार कहते हैं कि हमने पुरोहित ग्रौर यज्ञ शब्द की पूर्व व्याख्या कर दी है ग्रौर पंडितजो कहते हैं कि निरुक्तकार ने तीसरे ग्रध्याय के १९ खण्ड में 'यज्ञ' शब्द को व्याकरण से सिद्ध किया है, सो भूंठा है क्योंकि वहां ग्रंथं को निरुक्तिमात्र कही है, सिद्धि कुछ भो नहीं ग्रौर जो निघण्डु के ग्र० ३। खं० १७ प्रमाण से यज्ञ के ग्रनेक नाम लिखे हैं कि बहुधा वे होमादिक के विधान में ग्राते हैं ग्रौर स्वामीजी के ग्रथों में उनमें से एक भी नहीं मिलता, यह बात पण्डितजी की भ्रान्तियुक्त है क्योंकि उन १५ नामों का ग्रथं मेरे ग्रथं के साथ बरावर मिलता है क्योंकि मैंने यज्ञ शब्द का ग्रथं त्रिविध लिया है, इस के साथ उनको मिला कर देखों।

ग्रीर पण्डितजी निरुक्तकार के विषय के कहते हैं कि 'देव' शब्द के ग्रथं देने वाला, प्रकाश करने वाला ग्रीर स्वगं में रहने वाला ये तीन ही हैं। इस देवशब्द विषयक निरुक्त का ग्रथं भूमिका के तीसरे ग्रङ्क के ६३ पृष्ठ की ५ पंक्ति से देखलेना चाहिये। निरुक्तकार—'यो देव: सा देवता ॰' इत्यादि जो पांच ग्रथं लेते हैं, उन को पण्डितजी ठीक ठीक नहीं समभे कि निरुक्तकार कितने अर्थ लेते हैं। इस में पण्डितजी की परीक्षा हुई कि वे निरुक्तकार का ग्रभिप्राय ठीक नहीं जानते हैं।

पं महेशा - इसी प्रकार स्वामीजी 'ऋत्विजम्' 'होतारम्' ग्रौर 'रत्नधातमम्' शब्दों के कई कई ग्रयं अद्भुत रीति से करते हैं परन्तु क्यों कि उनकी भूल 'यज्ञस्य', 'देवं' शब्दों से सिद्ध कर चुका हूं। इसलिए विशेष लिखना वृथा है। स्वामीजी 'ऋत्विजं' का ग्रयं करते हैं कि जिसकी सब वस्तुग्रों में पूजा की जाय परन्तु सब के प्रामाणिक ग्रयं इस शब्द के चढ़ाने वाले ग्रयात् भेट करने वाले के हैं ग्रौर न कि जिस को भेट चढ़ाई जाय। यह बात भी निरुक्त की साक्षी से सिद्ध है कि जिस का स्वामी जी भी प्रमाण मानते हैं।

स्वामीजो - अब पंडितजो 'ऋत्विज्' शब्द पर लेख करते हैं, सो भी ठीक २

नहीं वे समके।

'कुल्ल्युटो बहुलम् ।' इस वार्तिक का ग्रथं भी नहीं समभे, क्योंकि इस वार्तिक में कुत्संज्ञक प्रत्यय कमं में भी उन शब्दों में माने जाते हैं जो कि वेदादि सत्य शास्त्रों में प्रयुक्त हों। इसलिए इस वेदभाष्य में जो इस का अर्थ लिखा गया है सो व्याकरण से सिद्ध है परन्तु पडितजी 'ऋत्विज्' शब्द का अर्थ नहीं समके।

पं महेश - स्वामीजी 'होतारं' शब्द के जो कई ग्रयं करते हैं, उन में एक 'ब्राधातारं' ग्रर्थात् ग्रहण करने वाले के हैं, यह भिन्न पद है कि जिन से अर्थ लिये जाते हैं। 'होतारं' जो 'हु' से बनता है, जिस के अर्थ अगले नियम धातुपाठ के से 'ब्रदन' होते हैं और इस ग्रन्थ को स्वामीजी मानते हैं। जैसे—'हुदानादनयोरादाने चेत्यके। '' 'हु' धातु के अर्थ दान अदन और किसी के मत में आदान अर्थात् ग्रहण करना, ग्रदन का ग्रथं ग्रहण वा ग्रादान ग्रथं ग्रहण करना है। वेदान्त दर्शन का एक सूत्र हे-

'ग्रता चराचरग्रहणात्।'

इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि ग्रदन का अर्थ ग्रहण करना है छोर फिर धातुपाठ के उसी नियम से सिद्ध होता है कि अदन शब्द जो उस में आया है, उसके ग्रर्थं ग्रादान के नहीं हो सकते किन्तु उस के ग्रर्थं कुछ और ही हैं, नहीं तो उक्त नियम के अनुसार 'आदाने चेत्येक' कैसे बन सकता। किसी के मत में ही धातु का अर्थ भी ब्रादान होता है, इस से मालूम हो गया कि धातुपाठकार ने ब्रदन ब्रादान अर्थ में लाने का कभी ख्याल भी नहीं किया। अर्थात् उस अर्थ में कि जिस में स्वामीजी ने लिया है।

इस सूत्र में कदाचित् स्वामीजी इस बात को सिद्ध कर सकें कि ग्रदन ग्रादान के ग्रर्थ में ग्राता है तो यह वेदान्तदर्शन का सूत्र हो हो यह माना, फिर भी वह धातुपाठ के नियम की वृत्ति में नहीं लगा सकता तथा पंडितजो के प्रमाण की पुष्टि कभी नहीं कर सकता। अब इसलिये इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं है कि वेदान्त सूत्र भी जिस को कि स्वामीजी मानते हैं, ग्रदन को ग्रादान ग्रथ में सिद्ध नहीं कर सकता है, यह तमाशे की बात है कि स्वामीजी ने 'हु' धातु से अर्थ लेने की अनेक युक्तियाँ घूम घूम कीं, परन्तुन मालूम स्वामीजी 'होतारम्' शब्द का अर्थ ग्रहण करने वा लेने में ऐसे ग्रधीर क्यों हो गर्ये। निस्सन्देह ग्रहण करने का जो गुण है सो ईश्वर में कभी नहीं लग सकता।

ग्रव में स्वामीजी के एक ईश्वरप्रतिपादन विषय की परीक्षा कर चुका कि जिसको पढ़ने वाले समभ लेंगे।

स्वामीजी — ग्रव 'होता' शब्द पर पण्डितजी के लेख की परीक्षा करता हूँ। पंडितजी को यह शङ्का हुई कि ग्रदन का ग्रथं जब ग्रहण लेंगे तब आदान व्यर्थ हो जायगा परन्तु इसमें यह बात समभी जाय कि जब होता शब्द परमेश्वर का विशेषण है तब क्या किसी मनुष्य को शक्का न होगी कि परमेश्वर भी ग्रता होने वाला होने से जगत् का भक्षणकारक होगा। इस की निवृत्ति के लिये ग्रादान का अर्थ धारण किया है। जो इसके तीन ग्रयं हैं उनमें से प्रथम ग्रथं को लेकर होता शब्द के ग्रयं ईश्वर का जगत् का भक्षण करने वाला कोई मनुष्य न माने क्योंकि ईश्वर में यह ग्रथं नहीं घट सकता। जो निराकार ग्रीर सर्वश्यापक है, वह भक्षणादि कैसे कर सकता है। हां, घारण शक्ति से ब्यापक होके ग्रहण ग्रयात् धारण तो कर रहा है। इसलिए इस शक्का का निवारण इस ग्रयं के विना नहीं हो सकता।

ग्रीर जो पंडितजी ने लिखा है कि धातुपाठ के कर्ता का यह ग्रिभिप्राय नहीं है, सो भी पंडितजी की समक्त उलटी है। क्योंकि जब 'हु' धातु का केवल ईश्वरार्थ के साथ ही प्रयोग हो ग्रीर ग्रन्थत्र न हो, तब यह दोप 'देवदत्तो भोजनं जुहोत्यत्तीत्यर्थः' ऐसे वाक्य में 'ग्रदन' शब्द भक्षण के ग्रथं में ही ग्राता है। इस ग्रिभिप्राय से पाणिनिमुनि ने 'हु' धातु तीन ग्रयों में लिखा है। 'ग्रादाने चेत्येके' इस के कहने से स्पष्ट मालूम होता है कि धातुपाठकार के मत में 'हु' धातु दान ग्रीर ग्रदान इन दोनों ग्रयों में है ग्रीर ग्रदन ग्रयं से भक्षण तथा ग्रादान दोनों ले लिये जावेंगे परन्तु कोई ग्राचार्य ग्रादान को पृथक् मानते हैं। धातुपाठकार नहीं। इसी-लिये ग्रादान अर्थ का पृथक् ग्रहण किया है। इससे जानलो धातुपाठकार का यह ध्यान होता तो स्वयं दान ग्रीर ग्रदन में ग्रादान का पाठ क्यों नहीं कर लेते। इससे धातुपाठ की वृत्ति में ठीक ठीक मेरा ग्रभिप्राय मिलता ग्रीर मेरे ही ग्रथं की पुष्टि करता है। पण्डितजी की नहीं।

इसी प्रकार वेदान्त का सूत्र भी मेरे अर्थ की पुष्टि करता है। पंडितजी की कुछ भी नहीं क्योंकि 'अत्ता' शब्द का ग्रहण करने वाले के अर्थ में वेदान्त सूत्रकार का अभिप्राय है। 'आदान' शब्द के अर्थ के लिये नहीं क्योंकि 'आदान' शब्द तो स्वयं ग्रहण करने अर्थ में है। इसलिये इस सूत्र आदि प्रमाणों के विना 'अत्ता' शब्द को ग्रहणार्थ में कोई कभी नहीं ला सकता। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पण्डितजी अपनी निर्मूल बात को समूल करने के लिये बहुत से यत्न करते हैं परन्तु क्या भूठा सच्चा और सच्चा भूठा कभी हो सकता है।

इतने ही लेख से पण्डितजी की विद्या की परीक्षा विद्वान् लोग कर लेवें। ग्रीर पण्डित महेश० न्यायरत्नजी की संस्कृत में विद्वत्ता कितनी है इसको समक्ष लेवें कि इन्होंने क्या केवल विद्याहीन पौराणिक लोगों की वेदार्थ विरुद्ध टीका ग्रीर वैसे ही अंग्रेजी में जो वेदों पर मूलार्थ विरुद्ध उलटे तरजुमे हैं, उनके सिवाय ब्रह्माजी से लेके जैमिनि मुनि पर्य्यन्त के किये वेदों के व्याख्यान ग्रन्थों को कुछ भी कभी देखा वा समका है। नहीं तो ऐसी व्यर्थ कल्पना क्यों करते। हां मैं कह कहता हूँ कि—

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं स तस्य निन्दां सततं करोति। यथा किरातः करिकुम्भजाता मुक्ताः परित्यज्य विभित् गुञ्जाः।। 'चोर कोटपाल को दण्डे' प्रर्थात् जो सच्चे को भूठा दोष लगाते हैं, वे ऐसे हष्टान्त के योग्य होते हैं कि जो जिस के उत्तम गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर करता है। जैसे कोई जङ्गली मनुष्य गजमुक्ताग्रों को हाथ में लेकर उनको छोड़ के घं घुची का हार बनाकर गले में पहन कर फूला फूला फिरे, वैसे जिन्होंने मेरे बनाये भाष्य पर विरुद्ध बात लिखी हैं। क्या इस पत्र को जो जो बुद्धिमान् लोग देखेंगे वे जैसी उनकी पंडिताई को खण्डबण्ड दशा को न जान लेंगे।

परन्तु मैं यह प्रसिद्ध विज्ञापन देता हूँ कि ग्रीफिथ साहब ग्रादि अंग्रेज पंज गुरुप्रसाद ग्रीर महेशचन्द्र न्यायरत्नजी ग्रीर मैं कभी सम्मुख बैठ कर वेदविषय में वार्तालाप करें, तब सब को विदित हो जावे कि विरुद्धवादियों को वेद के एक मूल मन्त्र का भी ग्रथं ठीक ठीक नहीं ग्राता। यह बात सब को विदित हो जावे। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे पास ग्रावें वा मुक्तको ग्रपने पास बुलावें तो ठीक ठीक विद्या ग्रीर ग्रविद्या का निश्चय हो जावे कि कौन पुरुष वेदों को यथार्थ जानता है, और कौन नहीं। क्योंकि—'विद्यादम्भः क्षणस्थायी।' सब का दम्भ कुछ दिन चलता जाता, परन्तु विद्या का दम्भ क्षणमात्र में छूट जाता है।।

इति श्रीमद्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृतशङ्कासमाधानयुक्तपत्रं पूर्तिमगात् ।। संवत् १९३४, कार्तिक शुक्ला २ ।।